# जैनधर्म का सक्षिप्त इतिहास

(आदि मुग से वधमान युग तक) भाग-9

लेखक कॉ ते**क**सिंह गौड़ एम ए गौ-एव डी

> वकासक वयम्बच जकासन समिति वदास—१

| □ जयध्यत प्रकाशन समिति प्रथमात्रा पुष्पांक-६ □ जैनवर्ग का संक्षिप्त इतिहास भाग १                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔲 केसक को तैजसिंह गीव                                                                                                             |
| □ व्यवतरण सन् १६८<br>विस २ ३७<br>वीर स २४ ६                                                                                       |
| 🗆 प्रथम संस्करण ५ प्रतियो                                                                                                         |
| 🗆 भूरुष १४) रुपये                                                                                                                 |
| सर्वाधिकार प्रकासकाबीन                                                                                                            |
| □ प्रकाशक<br>जयध्वज प्रकाशन समिति<br>मद्रास-१                                                                                     |
| <ul> <li>प्राप्ति स्थान         <ul> <li>(1) पूज्य श्री जयमल जन ज्ञान भण्डार</li> <li>पीपाड शहर (राजस्थान)</li> </ul> </li> </ul> |
| (11) <b>जी सम्बालात गावरिया</b><br>म पो जवाजा<br>व्हाया •यावर<br>जिला-अजमेर (राजस्थान)                                            |
| ☐ मुद्रक —  साकेत फाइन आर्ट प्रिटिंग प्रस  २४ नमक मडी उज्जन—४५६ ६                                                                 |

## समर्पण

परम शान्तमूर्ति आगम मर्मन काव्य न्याय तीव तकमनीवी परम श्रद्धेय माचाय प्रवर थी भी १ द भी जीतमल भी म सा एव आगम व्याख्याता पवितरत्न काव्यतीय साहित्य सूरी परमपूज्य उपाध्याय मुनिधी लालवरती म सा जिनके पुनीत आशोर्वाद और यागवदान से यह कृति पृतव् आकार प्रहाश कर सकी उन्हों के पावन कर-कमलों मे सादर समपित

— तर्जासह गौड़

#### उत्थानिका

डों तर्जासह गौड द्वारा लिखित जन वर्ग का सिकाप्त इसिहास शीर्षक ब्रय की मैंने अवधानपूर्वक आद्योपान्त देखा है। यह एक वृहत् सकल्प का प्रचम भाग है। मारतीय मेघा के अनुरूप हाँ गौड ने प्रथ की सन्ना उपयुक्त दी है। तीर्वकारों का इतिहास धम का ही इतिहास है। उनके व्याज से उस धम का ही इतिहास प्रस्तुत किया जाता है -- जो समय समय पर गिरत हुए समाज को धारण करने के लिये प्राद्भुत होता है। इसीलिये इनका इतिहास उन देश काल घटित व्यक्तियों का इतिहास नहीं है जो अतीत या विस्मृति के गतै में काल की काली चादर से मुह उक कर सदा सदा के लिये सी जाते हैं। इसीलिये वे तीर्पंकर व्यक्ति के रूप मे नहीं विश्वसत्ता के शास्वत प्रतिमान के रूप मे पूजे जाते हैं। व्यक्ति तो एक मौलिक घटना है —जो जन्म लेता है जौर मर जाता है - तीयकर जम नेता है पर नच्ट नहीं होता 'परक्येरा में बह निरन्तर स्पष्ट होता रहता है रचा जाता है-इसीलिये वह मृत नहीं होता —निरन्तर वर्तमान रहता है सिद्ध नहीं साध्य रहता है। ऋषभनाय और महाबीर कोरे देश काल की सीमा में घटित एक व्यक्ति होत - तो जाने कब नाम शेष हो गए होते। घम नाम शेष हो जाय तो विशव को धारण कीन करे ? देश काल की सीमा मे घटित इनका व्यक्ति रूप खाकार वह माध्यम है जिससे विश्व को धारण करने वाला धर्म काल की कठोर बावश्यकतावक प्रकट होता है। इसलिये धम का इतिहास तीयकारों का इतिहास है।

एक बात और— इतिहास को मारतीय मेधा ने तिथिवढ विदेशी इतिहास पढ़ित के रूप में कदाचित कभी नहीं लिया। रायतरिंग्णी विदेशी इतिहास पढ़ित के आलोक में लिखी गई। नैसे कुछ विद्वाच नेद में भी इस पढ़ित का बीज नारालसी' और गामाओं में देखते हैं। से किन क्या महामाग्त इसी पढ़ित पर लिखा गया इतिहास है? निश्चय ही वह भूतकाल की घटनाओं का विदरण मात्र नहीं है प्रस्थुत विदरण के ब्याच से मानवधर्म छाश्वत ब्यंचना है। इतिहास सब्द की सतरात्मा भी इस सब्द की पुष्टि करती है। इतिहास' सब्द का ब्युत्पत्ति सक्द क्षं सतरात्मा भी इस सब्द की पुष्टि करती है। इतिहास' ऐसा हुआ था। आस (अस्— लिट्) पूर्ण बतमान का खोतन करता है। कहत हैं कि भाषा बिन्तन का मूतरूप हैं — भारतीय बितन मे अस यानि सत्ता कभी भूत या भविष्य नहीं होती — वह निरन्तर बतमान रहती हैं — इसीलिये अस बातु का भूत या भविष्य में कोई रूप नहीं होता — भू को आदेश रूप में रख कर रूप रचना की प्रक्रिया परी कर दी जाती है — यह दसरी बात है। अभि प्राय यह कि इतिहास हमारे यहां घटना और व्यक्ति की अपेक्षा उनकी तह में विद्यमान भाष्वत मानव धम का होता है — तीथकर इसी का प्रतिनि धित्व करत हैं।

भारतीय परम्परा में धम को व्यक्ति से जोडना उसकी सदातनता सब कालिकता और सावभौमता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ग्रहिसा धम का स्प्रोत है — वह अनेक रूपो म प्रवाहित होता आया है और रहेगा। सुनि नयमलजी ठीक कहत हैं कि वह अनादि है ध्रव है नित्य है। यह बात दसरी है कि सबको घारण करने वाले घम का आलोक जब कीए। होने लगता है तब कोई विशिष्ट महापुरुष उसको फिर प्रज्वलित करता है और इस प्रकार वह व्यक्ति रूप से न रहकर सदातन वतमान परम्परा का ग्रग बनकर उसी से एकाकार हो जाता है। इतिहास इसी परम्परा का पुनराख्यान है। परम्परा विचार से मनुष्य को नहीं बांधती विचार को मनुष्य स बाधती है - इसी लिये वह परम्परा' है - परात् परम् है पर से भी पर है - अष्ठ से भी अष्ठतर है — अविच्छित और निरन्तर वतमान है गतिशील है — जड भौर रूढ़ि नहीं। मिलिंद ने कहा कि बुद्ध ने प्राचीन माग को ही खोला है - जो बीच मे लुप्त हो गया था। गीताकार कृष्ण ने अपने धर्मोपदेश के विषय मे कहा है— एवम् परम्परा प्राप्त योग राजवंबी बिदु अर्थात् जिस धम का के आख्यान कर रहे हैं - उसके आदा उद्गाता वे नहीं हैं - अपितु वह परम्परा से चला मा रहा है। जैन परम्परा भी मानती है कि तीर्थंकर किसी एक देश या काल मे नही होता वे समय समय पर आते हैं और आवृत्त होते हुए सत्य का युगोपयोगी भाख्यान कर जनमानस को उस ओर प्ररित करत हैं। परम्परा मे एक ही सत्य' — जो अनन्त सम्भावनाओं से सवलित है- शब्दभेद से व्यक्त होता रहता है - पर ममज के लिये उसमे अय-भेद नहीं होता ।

निष्कर्ष यह कि प्रस्तुत कृति धर्म के इतिहास के माध्यम से तीयकर का इतिहास भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में अत्यन्त स्टीक रूप में प्रस्तुत करती है। ऐसे उत्तम संकल्प स प्रेरित ग्रंथकार भीर उसकी कृति — दोनो ही एसा सास्पद है। साधुवाद।

मातृ नवमी

२9 5

हाँ राममूर्ति त्रिपाठी कोठी रोड उज्जैन

#### आरम-कच्य

सुख और दु स दो धवस्थाए हैं। सुख की अवस्था में मानव प्रसन्तता का धनुमद करते हुई किकास की घोर अग्रसर होता है। दु खावस्था में वह हताझ होता जाता है और अपने आपको अवनित की ओर जाता हुआ अनुभव करता है। सुख दु ख का यह चक्र अनवरत रूप स चलता रहता है। इसे हम काल चक्र की सज्ञा भी दे सकते हैं। काल चक्र को मुख्यत दो भागों मे विभाजित किया गया है — (1) उत्सिंपणीकाल एव (11) अवसींपणी काल। इन दोनों काल चक्रों को पून छ छ भागों में विभक्त किया गया है जो आरा' कह लाता है। उत्सिंपणीकाल में दु स स सुख की ओर गित बढ़ती रहती है तथा अवसींपणीकाल में यह गित उलटी होकर सुख स दु स की भीर अपने कदम बढ़ाती है।

काल चक्र के इन दोनो कालो में से प्रयंक के तीसरे और चौथे आरे में २४-२४ तीयकर होते हैं। इस समय अवस्पिणी काल का पाँचवां आरा चल रहा है। इसके पूव के तीसरे और चौथे आरे में चौबीस तीयकरों की परपरा उपलब्ध होती है। तीथकरों की इस परम्परा के आदि तीथकर मगवान् श्री ऋषभदेव वे जिन्हें भगवान् आदिनाथ के रूप में भी जाना जाता है। इसी परम्परा में मतिम चौबीसव तीथकर विश्ववद्य भगवान् श्री महावीर हुए।

अब थोडा सा विचार तीर्थंकर शब्द पर भी कर लेना उचित होगा।
तीबकर शब्द जन शास्त्रीय भौर पारिभाषिक भी है। तीथकर का गौरव
वातिविशास और उसकी महिमा शब्दातीत है। इस शब्द की रचना तीर्थं + कर
हो पदी के बोध से हुई है। यहां तीर्थं शब्द का अब विशिष्ट एवं तकनीकी
रूप में माह्य है। तीर्थं शब्द का अर्थ संघ के रूप में लिया जाता है — सब
जिसे धर्म-संघ कहा जाता है। धर्म संघ के चार विभाग होते हैं। यथा साधु
साध्वी श्रावक और श्राविका। जो इन चारो विभागों का सगठन कर इनका
संचालन करता है वह चतुर्विध संघ की स्थापना करने वाला संस्थापक ही
तीर्थंकर है।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम अध्याय में जैनमान्यतानुसार काल कल का संकिप्त वर्णन किया गया है। उसके बाद मगवान श्री ऋषधदेव से लेकर मगवान सी महाबीर स्वामी तक हुए २४ तीर्थकरों का विवरण लिपिक्द किया कवा है। इस पुस्तक के लेखन के समय मेरे सामने कुछ बिद्ध ये जसे पुस्तक की भाषा सरल हो जिसे सामान्य जन भी सरलता से ग्रहण कर सके पुस्तक संकिप्त और कोषपरक हो तीर्थंकरों से सम्बद्धित विशिष्ट घटनाए छूटने भी न पाये और उनका इस पुस्तक में समुचित रूप से उपयोग हो। इस प्रकार के प्रति विधित घेरे में बठकर पुस्तक की रचना करना प्रारम्भ में मुक्ते तो बहुत ही कठिन लगा। किन्तु जब लेखन काय प्रारम्भ किया तो सामने आने वाली किठ नाइया हटती गई और लेखन की गित बढ़ती गई एव अब परिणामस्वरूप पुस्तक आपके सामने है। पुस्तक कसी है? इसका निराय विद्वान पाठकों के हाथों में है।

पुस्तक के लेखन मे आगम ममज काव्य न्यायताथ तर्कमनीकी परम—
श्रद्धय आचार्य प्रवर श्री श्री १ द श्री जीतमल जी म सा का प्रासीर्वाक्ष
एव परम पू य आगमव्याख्याता काव्यतीथ साहि यसूरी पडितरल उपाध्याय
मुनिश्री जालकद जी म सा का मागदशन प श्री शुश्रक्ष मुनिजी म॰ सा
पू श्री पाश्वक जी म सा का प्रोत्साहन पू श्री भूतनकद मुनि जी
म सा का पाडुलिपि मे सशोधन परिवर्द्धन करने का समूल्य सहयोग पू
श्री गुणवत मुनिजी म सा तथा पू श्री भद्रेशकुमार मुनिजी म सा की
ओर से प्ररणा मिली है जिसके लिये मैं हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

हिदी साहिय के मधन्य विद्वान प्रख्यात समीक्षक प्रखर चितक राष्ट्रीय प्राध्यापक श्रीयुत डा राममित जो त्रिपाठी एम ए पी एच डी डी लिट आचाय एवं अध्यक्ष हिन्दी अध्ययन शाला विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का भी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अन्य भावश्यक कार्यों में व्यस्त होते हुए भी पुस्तक की भूमिका (उपानिका) लिखने की कृपा की।

यदि जयध्वज प्रकाशन समिति मद्रास का सहयोग नहीं मिला होता तो पुस्तक का प्रकाशन सम्भव नहीं था समिति के प्रति में हृदय से आभारी है।

श्री रामरत्न जन ग्रथालय उजन के व्यवस्थापक महोदय से संदभ ग्रथों के रूप में पर्याप्त सहयोग मिला है। इसलिए उनके प्रति आधार प्रकट करना मैं जपना करा ज्य समभता हूं। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक के सेखन में धनेक किहान नेखकों के प्रथो का उपयोग हुआ है उन सभी ज्ञात एवं अज्ञात विद्वान लेखकों का भी मैं आभारी हूं।

वावरण पृष्ठ के कलाकार श्री प्रकाश आर्टिस्ट केसरगज अजमेर ने जिस लगन निष्ठा एव स्नेह से डिफाइन बनाई है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री साकेत फाइन आर्ट प्रिटिंग प्रस उज्जन के श्री माहेश्वरी बधु एवं अन्य कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि उं ने कठिन परिश्रम करके विषम परिस्थितियों में पुस्तक का मृद्रण यथासमय करने मे अपना पूरा पूरा सहयोग प्रवान किया।

भत मे यही निवेदन है कि जिस प्रकार मुभे इस पस्तक मे आशीर्वाद मार्गेदशन सहयोग प्ररणा एव प्रोत्साहन मिला यदि इसी प्रकार भविष्य मे भी मिलता रहा तो में साहिय सेवा करने मे पीछे नहीं रहुगा।

पस्तक मे रही कमियो की ओर ध्यान धाकिषत कराने वाले विद्वानो का स्वागत किया जावेगा।

पस्तक की समस्त अच्छाइयो का श्रेय परमपूर्य श्री आवायप्रवरशी उपाच्यायमुनिश्री बन्य मुनिगरा तथा प्रकाशन समिति को है और पुस्तक मे रही प्रूफ सम्बाधी त्रुटियो एवं अप किमयों के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी हूं।

मगलकामनाओ एव सहयोग की अपेक्षा के साथ-

विनम्न निवेदक —तेजसिंह गौड़

छोटा बाजार उन्हेल जिसा उज्जन (म प्र ) ३ अक्टूबर १६८

#### प्रकाशकीय

साहित्य का लेखन कार्य दुष्कर है उसमें भी इतिहास का लेखन कार्य ती सर्वाधिक कठिन है। इतिहास का विषय न केवल कहानी किस्सो की तरह रोचक ही है अपितु अतीत के भाश्वितिक तथ्यों का उद्घाटक होने के कारण महत्त्वपूण भी है। इसमें न केवल सन् सवता एवं ता कालिक शासनाधीशों के उपान पतन का सकलन मात्र होता है अपितु तात्कालिक राजनितक-सामा—जिक स्थितियों एवं सांस्कृतिक परिवेश का विस्तृत दिग्दशन भी होता है। जनधमें के इतिहास की धारा का उद्गम शास्त्रीय हृष्टि से अनादि है और अनत चौबीसियाँ उसमें समाहित है।

फिर भी आज जब हम जैन इतिहास के लेखन की बात करते हैं तो हमारा तात्पय वतमान चौबासा (२४ तीथकरो) क जीवन वृत्तात क एव शासनपति वधमान (भी महाबीर भगवान्) क उत्तरकालीन इतिहास क आकलन मे रहता है। अब तक जनधम क इतिहास से सबधित अनेक ग्रथो व पुस्तको का प्रका शन हो चुका है पर देखने मे यह आया है कि या तो उनका कलेबर इतना बढा है कि उससे जनसाधारण लाभावित नहीं हो सका या फिर इतना छोटा कि वह बच्चो की कहानिया मात्र बन कर ह गया।

इ ही बातों को बिष्टको एग में रख कर जयध्वज प्रकाशन समिति ने यह निराय लिया कि जन धम क इतिहास से संबंधित एक ऐसी पुस्तक का खडश प्रकाशन किया जाये जिससे सवसाधारएं लाभ उठा सके। उसी योजना के कियान्वयन में समिति के प्रकाशन का यह नवम ग्रंथ रान जैनधर्म का सिक्प्त इतिहास भाग— १ (झादि युग से वधमान युग तकिज्ञासु) पाठ को के कर कमलों में है।

ग्रथ ग्रथन व प्रकाशन का समस्त कार्य स्वल्य समय मे सपान किया है - डा तेर्जीसह गौड (उन्हेल) ने जो कि इतिहास विषय के अच्छे ज्ञाता है। जन पोतिष एव जन आयुवद के परपरात्मक इतिहास का आकलन आपने बडी ही संक्षिप्त एव सारपूण रीति से किया है। इसके अतिरिक्त आपने

### [13]

अपना बोध प्रवश्न भी जैन इतिहास के विषय पर ही लिखा है। समिति पूर्ण स्पेण विश्वस्त है कि डॉ गौड प्रस्तुत इतिहास की अधूरी कडियो को सनिकट भविष्य में ही पूरा करने में सक्षम होंदे।

य थ की उपयोगिता का निराय सुयोग्य पाठक ही करेंगे और उन्हीं के निर्संय स समिति इस ज क प्रकातन की सफलता का मृत्यांकन कर सकगी।

१४१ द्रिप्लिकेन हाई रोड महास ६ ४ विमांक २६ अक्टूबर १९८ निवेदक सुगालबद सिंधी मत्री जयष्वज प्रकाशन समिति

## जन धर्म का सक्षिप्त इतिहास माग-१

## विषयातुक्रसारिएका

- (i) समर्पण
- (ii) उत्यानिका
- (liı)आत्मकष्य
- (iv) प्रकाशकीय

#### १ काल-बक्र

ग्रवसिंपणी काल १ उपसिंपणी काल २ सुषमा-सुषमा काल ३ सुषमा काल ६ सुषमा-दुषमाकास ७ दुषमा सुषमाकास १ दुषमा काल १ दुषमा सुषमाकास १४ हुण्डावसिंपणी १७

### २ भगवान् श्री ऋषभदेव

१५

जाम से पूर्वकालीन परिस्थिति १६ शासन व्यवस्था २ दण्डनीति २ हाकार नीति २१ माकार नीति २१ धिक्कार नीति २२ कुलकरनामि-ाय २२ जनम २४ नामकरण २४ वश और गोत्र २६ वकाल मृत्यु २६ विवाह सस्कार २७ सतान २७ भरत और बाहुबसी का विवाह २८ राज्याभिवेक २८ शासन व्यवस्था २६ दण्डनीति ३ परिभाव ३ अविच्छेद ३ काच-समस्या ३१ लोक मण्डलबध ३ बारक ३ कायस्था ३२ कलाविज्ञान ३३ वर्ण-स्थवस्था ३४ साधना के पण पर ३४ बान ३६ महाभिनिष्क्रमण ३६ सामुच्या ३६ प्रयम पारणा ३७ केवल देवना एव तीयं ज्ञान की प्राप्ति ३६ भाता मरुदेवी की मुक्ति ४ स्थापना । मरीचि प्रथम परिवाचक ४२ अटखनने पुत्रों की वीका ४३ भरत और बाहुबली ४४ बाहुबली को केवलकान की प्राप्ति ४५ भरत को केवलकान की प्राप्ति एन तिवांच ४६ धर्म परिवार ४६ परि निर्वाश ४७ विकेष ४७

| ₹ | भगवान् श्री अजित                                               | 80 |
|---|----------------------------------------------------------------|----|
|   | पूर्वभव ४ माता पिता एव जाम ४६<br>दीक्षा एव पारणा ५ वेवलज्ञान ५ |    |
| ४ | भगवान् ओ सभव                                                   | ५३ |

पूर्वभव ५३ जाम एव माता पिता ५३ नामकरण ५४ गृहस्थावस्था एव दीक्षा ५४ विहार एव पारणा ५४ केवलज्ञान ५५ घम परिवार ५५ परिनिर्वाग ५६

## ५ भगवान् श्री अभिनदन

५७

पूर्वभव ५७ जाम एव माता पिना ५७ नामकरण ५ गृहस्थावस्था ५ द दक्षा एव पारणा ५ केवलज्ञान ४ धम परिवार ५६ परिनिर्वाण ६

## ६ भगवान् भी समति

49

पूत्रभव ६१ ज म एव माता पिता ६१ नामकरण ६२ गृहस्थावस्था ६३ दीक्षा एव पारणा ६४ केवलज्ञान एव देशना ६४ धम परिवार ६४ परि निर्वाण ६४

## ७ भगवान् भी पदमप्रभ

६६

पूबभव ६६ जाम एव माता पिता ६७ ना करा ६७ गृहस्थावस्था ६७ दोक्षा एव पारणा ६७ केवलज्ञान एव देशना ६८ धम परिवार ६ पितिर्वाण ६६

### ८ भगवान् श्री सुराइव

9

पूनभव ८ जम एव माना पिता नामकरण ७ गृहस्थावस्था ७१ दीक्षा एव पारणा ७१ केवलज्ञान एव दशना ७१ धम परिवार ७२ परितिर्वाण ७२

## ९ भगवान् श्री च द्रप्रभ

Ęυ

पूर्वमव ७३ जम एव माता पिता ७३ नामकरण ७३ ग्रहस्थावस्था ७४ दीक्षा एव पारणा ७४ अम परिवार ७५ परिनिर्वाण ७५

## १ भगवान् भी सुविधि

₽U

पूर्वभव ७६ जन एवं माता पिता ७६ नामकरण ७७ ग्रहस्थावस्था ७७ दोक्षा एव पारणा ७७ केवलकान ७८ धम परिवार ७८ परिनिर्वाण ७ विशेष ७६

| र्र मध्याच या सात्र | \$\$ | भगवान् | भी | शीतर |
|---------------------|------|--------|----|------|
|---------------------|------|--------|----|------|

पूर्वभव क जन्म एव माता पिता क नामकरण क्ष ग्रहस्थावस्था की दीक्षा एव पारणा कर केवलज्ञान २ धर्म-परिवार २ परिनिर्वाण कर विशेष करे

## १२ भगवान् श्री श्रयास

ረሄ

पूर्वभव ४ जम एव माता पिता ४ नामकरण ४ गृहस्थावस्था ५ दिशा एव पारणा ५ केवलज्ञान ५ धमप्रभाव ६ धम-परिवार ६७ परिनिर्वाण ७

## १३ भगवान् श्री वासुपूज्य

66

पूर्वभव ६६ जाम एव माता पिता ६६ नामकरण ६ ग्रहस्थावस्था ६८ दीक्षा एव पा गा ६ केवलज्ञान ६ धमप्रभाव ६ धमपरिवार ६ परिनिर्वाग ६

## १४ भगवान् भी विमल

९२

पूर्वभव ६२ जाम एव माता पिता ६२ नामकारण ६३ गृहस्थावस्था ६३ दीक्षा एव पारणा ६३ केवलज्ञान ६४ धम परिवार ६४ परिनिर्वाण ६४

#### १५ भगवान् भी अनत

१६

पूर्वभव ६६ जम एव माता पिता ६६ नामकरण ६७ ग्रहस्थावस्था ६७ वीक्षा एव पारागा ६७ केवलज्ञान ६७ धम परिवार ६ परिनिर्वाण ६

#### १६ भगवान् भी धम

९९

पूर्वभव ६६ जम एवं माता पिता ६६ नामकरण १ ग्रहस्थावस्था १ दीक्षा एवं पारणा १ केवलकान ११ धम परिवार ११ परि

### १७ भगवान् भी जांति

8 3

पूर्वभव १ ३ जम एव माता पिता १ ६ नामकरण १०६ ग्रहस्थावस्था एव चक्रवर्ती पद १ ७ दीक्षा एव पारणा १ ८ केवलज्ञान १ ८ धम परिवार १ ८ परिविण १ ८ पूर्वभव ११ अन्य एव माता पिता ११ नामकरण १९ मृहस्थावस्था एवं चक्रवर्ती पद १११ दीका एव पारणा १११ केवलकान ११२ वस परिवार ११२ परिनिर्वाण ११३

#### १९ भगवान भी अर

११४

पूबसव ११४ जाम एव माता पिता ११४ नामकरए। ११४ ग्रहस्थावस्था एव चक्रवर्ती पद ११५ दीक्षा एव पारणा ११५ केवलज्ञान ११६ धम परिवार ११६ परिनिर्वाण ११७

### २ भगवती श्रीमल्ली

299

पूर्वभव ११ जाम एव माता पिता ११६ नामकरण १२ अलौकिक सौंदय की ख्याति १२ विवाह प्रसग और प्रतिबोध १२१ दीक्षा एव पारणा १२३ केवलज्ञान १२४ धम परिवार १२४ परिनिर्वाण १२४

## २१ भगवान श्रीमनिसुद्रत

१२६

पूर्वभव १२६ जम एव माता पिता १२६ नामकरण १२७ गृहस्था वस्था १२७ दीक्षा एव पारणा १२७ केवलज्ञान १२ धम परिवार १२८ परिनिर्वाण १२६ विशेष १२६

#### २२ भगवान भीनमि

9\$

पूर्वभव १३ जाम एव माता पिता १३ नामकरण १३१ गृह्णा वस्था १३१ दीक्षा एव पारएगा १३१ केवलज्ञान १३२ धमपरिवार १३२ परिनिर्वाए १३२

### २३ भगवान् श्रीअरिष्टनेमि

33

पूर्वभव १३३ जम एव माता पिता १३४ नामकरण १३५ वहा गोल एव कुल १३५ अनुपम सौदय एव पराक्रम १३६ विवाह प्रसम १३७ बारात का लौटना १३६ दीक्षा एव पारणा १४ केबलज्ञान १४१ राजीमती की दीक्षा १४२ रचनेमि को प्रतिबोध १४२ अविष्यक्षम १४४ धम परिवार १४५ परिनिर्वारा १४६ विशेष १४६

पूर्वभव १४ जम एव माता पिता १४ नामकरण १४१ बाल लीलाएँ १४१ गौयप्रदर्शन एव विवाह १४३ दीक्षा एव पारणा १४५ प्रभिग्नह १४८ विहार एव उपसग १४ कैवलकान १६ वर्म-परि बार १६१ परिनिर्वाण १६२

## २५ विश्वज्योति भगवान् महाबीरस्वामी

१६४

पुरुषय १६६ जाम एव माता पिता १६ गभकाल में अनिग्रह १६६ नामकरण १७१ माता पिता की स्याति १७१ बाल्यकाल १७३ आमल की क्रीडा १७३ तिन्दपन १७४ विद्याम्यास १७५ गेहरकावस्था १७६ माता पिता का स्वगवास १७७ गहरूपयोगी दीक्षा की तैयारी १७६ अभिनिष्क्रमण् १७६ दीका महोत्सव १ १ अभिग्रह १ २ प्रथम पारण १ ३ साधना और उपसग १ ३ क्षमामित महावीर गोपालक प्रसग १ ४ तापस के आश्रम मे १ ६ यक्ष का उपद्रव १ चण्डकीशिक की प्रति बोध १९ नौकारोहण १६२ गौज्ञालक प्रसग १६३ कटपूतना का उपद्रव १६४ सगम देव के उपमग १६५ चमरे द्र द्वारा भरण ग्रहण १६६ ग्वाले द्वारा कानों में कील २ घोर अभिग्रह २ १ सयोग २ ३ तपश्चरण २ ४ भगवान् के दस स्वप्त २ ५ दस स्वप्तो का फल २ ६ केवलज्ञान की प्राप्ति २ ६ प्रथम देशना २ ७ पावा मे समवसरण २ ७ धमसभ २ ८ धमप्रचार २१ ऋषभदत्त और देवानदा को प्रतिबोध २१३ मृगावती की प्रवज्या २१४ केवली चर्या का तेरहवा वय २१४ भगवान् की रोग मुक्ति २१५ दशासाभद्र को प्रतिबोध २१५ शक्र द्वारा आय वृद्धि की प्रायना २१६ धम परिवार २१६ अतिम देशना और महा परि निर्वाण २१७ गौतम को केवलज्ञान २१८ दीपोत्सव २१८ निर्वाण क याणक २१६ मगवान् महाबीर की आयु २२ भगवान् महावीर के चातुर्मास २२ विशेष २२२ गर्भेहरण २२२ चमर का उत्पात २२२ अभाविता-परिषद् २२३ चाद्र सूय का उतरना २ ३ उपसग २२४ गणधर परिचय २२४ इन्द्रभूति गौतम २२४ अग्निभूति २२५ वायु भूति २२५ ज्ञायव्यक्त २२५ सुधर्मा २२६ महित २२६ मौर्यपुत्र २२६ मकपित २२७ वजलभ्राता २२७ मेताय २२७ प्रभास २२७ विशेष २२= सती परिचय २२८ महासती प्रभावती २२ महासती पद्मावती २२६ महासती मृगावती २३ महासती चन्दनबाला २३२ महासती शिवा २ ३ महासती सुलसा २३३ महासती बेलगा २३५ तत्कालीन राजपुरुष २३६

महाराज बेटक २३६ सेनापति सिंहमद्र २३७ चण्डप्रज्ञोत २३७ महा राजा उदायन १३८ महाराज भेरिएक २३८ मत्रीस्वर अभयकुमार २४ कृरिएक अजातस्वत्र २४१ उदयिन २४३ अन्य तत्कालीन नरेस २४३ महाराज जीवचर २४४ दस खावक २४४ मायापति आमंद २४४ श्रावक कामदेव २४६ श्रावक चूलनीपिता २४७ श्रावक सुरादेव २४७ श्रावक कुल्लसतक २४८ आवक कुण्डकीलिक २४१ श्रावक शकडाल पुत्र २४८ श्रावक महासतक २४ श्रावक विनीपिता २४१ श्रावक सामिहीपिता २४२

## (1) सबर्भ प्रवादि की सूची

२५३

(ii) ज्यध्यक प्रकाशन समिति क सबस्यों की नामावली

240

## १ काल चक्र

जैन तत्व दर्शन के छह इक्यों में से एक द्रव्य काल है। काल की प्रमुख विशेषता अन्य द्रव्यों की पर्यायों को परिवर्तित करना है। वैसे द्रव्य स्वय ही अपनी सवस्थाओं ने परिवर्तन करते हैं फिर भी उनके इस परिवर्तन का कुछ बाहरी कारण होता है। यह बाहरी कारण ही काल है। १

जन धम में काल को दो भागों म विभक्त किया गया है - (१) व्यवहार काल और (२) निश्चय काल।

प्रचलन म व्यवहारकाल की सबस बडी इनाई कल्प है। सैद्धांतिक इष्टि से तो पुद्गलपरावत है जिसके भी सूक्ष्म और बादर दो मेद हैं। कल्प जो बीस कोडा कोडी सागरीपम का बताया गया है 2 वसे तो उस बादर पुद्गल परावत मे अनत होते हैं और सूक्ष्म मे अनन्त-अनन्त भी होते हैं। व्यवहारकाल की सबसे छोटी इकाई समय है ऐसे बसख्य समय की एक बाविलका होती है। सख्याता आविलकाद्यों का मुहतें होता है। तीस मुहतों का एक दिन होता है पद्रह दिनों का एक पक्ष होता है दो पक्षों का एक मास होता है बारह मासो का एक वर्ष होता है। ऐसे ही असख्य वर्षों का एक पत्योपम होता है।

कल्प को दो समार भागों मे विभक्त किया गया है। एक अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी। इन दो भागों में प्रत्येक नाग दस कोडा कोडी सागरोपम काल का होता है। कप के इन दोनों अधीकों को पुन छह उपविभागों में निम्नानुसार विभक्त किया गया है3 ---

### अवसर्पिणी काल

१- सुषमा सुषमा - चार कोड़ा कोडी सायरोपम
 २- सुषमा - तीन कोडा कोड़ी सायरोपम

१ सर्वार्थ प्रा२१

२ लिमीम ४।३१५ १६

३ किसीय अ१११६ १८

समिष् देश्ह्र

#### २ जैन धम का सक्षिप्त इतिहास

३- सुषमा दुषमा --- दो कोड़ा कोडी सापरोपम ४- दुषमा-सुषमा --- एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम मे ४२ वर्ष कम ४- दूषमा --- २१ ० वर्ष

६- दुषमा-दुषमा --- २१ वर्ष

उत्सर्पिणी काल का कम अवसर्पिशी काल से ठीक विपरीत क्रम मे रहता है। यथा —

#### उत्सर्पिणीकाल

१- दुषमा-दुषमा ۲9 वर्ष २- दुषमा २9 वष ३- दुषमा-सुषमा एक काडा कोडी सागरोपम मे ४२ वर्ष कम ४- सुषमा-दुषमा दो कोड़ा कोडी सागरीपम तीन कोड़ा कोडी सागरोसम ५- सुबमा ६- सुषमा-सुषमा चार कोडा कोडी सागरोपम

इस प्रकार इन दोनो अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालों का एक पूर्ण काल चक्र होता है जो क्रम से सदन चलता ही रहता है। एक का अवसान दूसरे का प्रवर्तन करता है। इन दोनो अर्घांको के उपित्रज्ञाजन को देखने से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि एक मे मानव जीवन क्षीए। होता जाता है तो दूसरे म प्रगति की आर बढते हुए विकसित होता जाता है।

उपर्युक्त दो भागो के छ उपविभागो को भी दो भागो में विभक्त किया गया है। यथा —

- (१) अवसर्पिणी काल के प्रथम तीन उपविभाग और उत्सर्पिणी काल के अतिम तीन उपविभाग जिन्हें भोग भूमि की सक्का दी गई।
- (२) अवसर्पिणी काल के ग्रतिम तीन उपविभाग और उत्सर्पिग्री काल के प्रथम तीन उपविभाग जिन्हें कम भूमि की सक्षा दी गई!

भोग भिम के अन्तर्गत आने वाले सुषमा सुषमादि तीन काल खण्ड इसलिए भोग भूमि कहलाते हैं क्योंकि इन काल खण्डों में उत्पन्न होने वाने मनुष्यादि प्राणिणों का जावन भोग प्रधान रहता है। इस समय प्रकृति ही स्वय इतनी सम्मन्न होती है कि उसके निवासियों को जीवनयापन के लिये किसी प्रकार के कृषि व्यापार उद्योग शिल्प अथवा बुद्ध बादि कम की आवश्यकता नहीं होती। केवल प्रकृति से सहज रूप से प्राप्त पदार्थों का भोग करना ही उनका कार्य रहता है। ममुख्यों को यह भोग सामग्री प्रकृति मं स्वाभाविक रूप से पाये जाने वाले कल्पकृतों से सकल्प मात्र से प्राप्त हो जाती है। १

कमं भूमि के अन्तर्गत जिन दुषमादि तीन काल विभागों की गणना की जाती है वे विभाग असि मिंच कृषि तीन कम प्रधान होने के कारण कर्मभूमि के नाम से प्रभिहित किये जाते हैं।

मनुष्य लोक मे अमुक क्षेत्रों में भोग श्रूमिया और कम भूमिया शास्त्रत रूप में भी पाई जाती हैं किन्तु अरत और ऐरवत नाम से पहचाने जाने वाली भूमियों म से एक इस भरत भूमि के बारे में विचार किया जारहा है।

जैनों के अनुसार वर्तमान कल्पाध मे कम भूमि की व्यवस्था के आख संस्थापक भगवान् ऋषभदेव था। उन्होंने ही संबद्भधम कृषि वाणिज्य राज्य शासन उद्योग ज्ञिल्प आदि जीविकोपार्जन के षटकर्मों का उपदेश भारतवासियों को दिया था। 2

भोग और कमप्रधान इन भूमियों का नामोस्लेख यद्यपि पुराण प्रयों में भी पाया जाता है तथापि जिस त मयता एवं आग्रह से जनों ने इन शब्दों का प्रयोग तथा इन ब्यवस्थाकों का वर्णन किया है वह वहा प्राप्त नहीं होता 13

अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल के खहो उप विभागो का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है ---

## (१) सुषमा सुषमा काल -

चार कोडा कोडी सागरोपम का यह सुषमा-सुषमा एकात सुझ वाला प्रयम आरा होता है। यह आरा सबमे श्रेष्टआरा होता है। इस आरे मे पृथ्वी सुन्दर वृक्षो और वनस्पति से हरी गरी रहती है। अनेको प्रकार के बहुमूल्य रत्नो की स्वदानें पृथ्वी की शोभा मे अदितीय वृद्धि करती है। चारो और

१ भारतीय सृष्टि विचा पृष्ठ २६

२ बही पुष्ठ २७

३ भारतीय सुष्ठि विद्या पृष्ठ २७

#### ४ जन धर्म का सक्षिप्त इतिहास

निमल शीतल मन्द सुगन्धित वाबुं का सतत् प्रवाह बना रहता है। सभी प्रकार के द्रव्यों से पृथ्वी परिपूर्ण रहती है। इस समय किसी को भी विषय की लाससा नहीं रहती चारों और सुख और शांति का की साम्राज्य विखाई वैता है। इस युग (आरे) के मानव का रगरूप चटकीला होता है वे सुन्दर और चिताकर्षक होते है। इस समय रोग और व्याधि का नामोनिशान नहीं होता है। न राजा होते हैं न जांति-पाति के भगडे होते हैं और न ही किसी प्रकार का कोई भेद भाव दृष्टिगोचर होता है और जीटी आदि खुद्र ज तु भा नहीं होते । सतोष पवक समताभाव से रहना ही इस समय के मानव का मुख्य स्वभाव होता है।

वाणिज्य व्यापार और व्यवसाय की भी इस युग में कोई आवश्यकता नहीं होतो है क्योकि इस युग के मानव की समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पित क पतृक्षा से हो जाती है। समस्त पृथ्वी मण्डल दस प्रकार के कल्पतृक्षों से परिपण थी। उस समय के निवासियों को केवल सकल्प करने मान से ही मनोवाछित सामग्री प्राप्त हो जाती थी। कल्पतृक्षों के दस 2 प्रकार निम्न लिखित बताये गये हैं —

- पानाग कल्पवृक्ष ६नसे सुस्वादु पेय पदार्थों की प्राप्ति होती है ।
- २- तूर्यांग क पतृक्ष इनसे वाद्ययत्रो की प्राप्ति होती है।
- ३- भूषणाग क पवृक्ष इनस विभिन्न प्रकार के आभरण मिन्नते है।
- ४- वस्त्रांग कल्पवृक्ष इनसे उत्तम वस्त्रो की प्राप्ति होती है ।
- 4- भोजनाग कल्पवृक्ष इनस सुस्वादु भोजन प्राप्त होता है।
- ६- आलयाग क पवृक्ष इनसे विशाल भवनो की प्राप्ति हो सकती है।
- ७- दीपाग क पवृक्ष ये र नजिंडत दीपक के समान प्रकाश करते हैं।
- भाजनाग कल्पवृक्ष इनसे रानजडित सुवसा पात्रो की प्राप्ति होती है।
- ६- मालग क पतृक्ष इनसे पुष्पमालाओं की प्राप्ति होती है।
- १ तेजाग कल्पवृक्ष ये वृक्ष रात्रि मे भी सूर्य के समान प्रकाश करते हैं।

आधुनिक भारत के बिहार प्रदेश में सम्प्राप्त पर्यांग जाति के महावृक्षों के जीवाश्मों (फासिल्स) से जैन ग्रंथों में विणित कल्पवृक्षों की तुलना की जा

१- तिलोय ४।३४१

२- वही ४। ४१ ५४

सकती है। ये कुछ सैकड़ो फीट कचे व कई फीड़ क्यास के होते ये तथा इनकी प्रकृति भी आधुनिक वनस्पतियों से भिन्न प्रकार की बी ३१

इस काल में मनुष्य जाति का विकास करमसीमा पर था। इस युग के नर-नारी छह हजार घनुष (छह मील) ऊचे होते थे। उनकी रीढ़ में २४६ अस्थिया होती थी। उनमें नौ हजार हाथियों के बराबर शक्ति थी और उनकी आयु तीन पाय थी।2

इस युग का मानव निर युवा सुन्दर सौम्य व मदु स्वभाववाला तथा स्वर्ण वर्णवाला होता था। विभाल शरीर का स्वामी होते हुए भी वह स्वल्या हारी था। ऐसा कहा जाता है कि तीन दिन में केवल एक बेर फल के तुय आहार ग्रहण करता था जो उसे क पबृक्षों से प्राप्त हो जाता था। इस युग का मानव मलमत्र रहित था। 3 ऐसी किंवदन्ती है किन्तु जहा आहार है वहा निटार होता ही है। निहार के अभाव का आहार तो केवल गभस्थ शिशु के ही होता है।

इस आरे मे जब माता पिता की आयु के पिछले छ मास शेष रह जाते हैं तब उस सौभाग्यवती स्त्री की कुक्षि से पुत्र पुत्री का एक जोड़ा ज म लेता है। जिनका ४६ दिन पालन करन के बाट दे एक युदा की भाति समकार हो जाते हैं और दम्पती बन सुखोपभोगानुभव करते हुए विचरते हैं। युगल युगलनी का झण मात्र के लिए भी वियोग नहीं होता है। मृत्य के समय स्त्री को जभाई और पुश्व को छींक आती है। मरकर वे देवगित में जाते है। मृयु के बाद उनके शरीर का अग्नि आदि संस्कार नहीं किया जाता। वह स्वय ही विसुप्त हो जाता है। अ शर्वी को अग्लों में इवर उघर रख देना अथवा कीर-सागर मे प्रक्षेप कर देना ही एकमात्र अन्येष्ठि-क्रिया इस आरे की मानी जाती है।

इस समय मिट्टा का स्वाद मी मिश्री के समान मीठा होता है। इस आरे में बैर नहीं ईच्यों नहीं जरा (बुढ़ापा) नहीं रोग नहीं कुरूप नहीं परिपूर्ण

१- विकासवार पृष्ठ ४१ ४३ गारतीय तुम्हि विका पृष्ठ २६ से उर्व्हर

२- तिलोब० ४।३३४ ३४

३- तिलोय ४।३३४३४

४- बही ४।३७५ ७७

#### ६ जैन धम का सक्षिप्त इतिहास

अग उपांग पाकर मानव मुख भोगते हैं। यह सब पूर्व जन्म के दान-पुच्यादि सत्कम का ही फल समझना चाहिए। १

इस आरे की समाप्ति पर सुषमा' नामक दूसरा आरा प्रारम्भ होता है।

## (२) सुषमा काल -

वार करोडा करोडी सागरोपम के सुषमा-सुषमा आरे की समाप्ति के बाद तीन करोडा करोडी सागरोपम का सुषमा अर्थात् केवस सुख वाला दूतरा आरा प्रारम्भ होता है। यद्यपि इस आरे की स्थिति भी प्राया प्रथम आरे की स्थिति के समान ही होती है तथापि अवस्पिणीकाल के प्रभाव से वानै मने मानव जीवन ह्रसो मुख हुआ और सुख की मात्रा में कमी आई। दूसरे आरे के समस्त मनुष्यों की कचाई चार हआर धनुष (बार मील) रह गई। प्रायु घटकर दो पत्योपम हो गई। पृष्ठास्थियों की सख्या १२ रह जाती है। काल के प्रभाव से जैसे जैसे इस आरे की अवधि व्यतीत होती जाती है वसे वसे ही इसके सुखा ने भी कभी आती जाती है। इस आरे के फल भी इतने रसदार मधुर और शक्तिदायक नहीं रहते जितने कि पहने आरे में होते वे। इस आरे में दो दिन बाद ही भोजन करने की इच्छा होती है। शक्ति में भी मनुष्य प्रथम धारे की तुलना में कमजोर हो जाता है। इस युग के मानव की शरीर की प्रकृति में भी परिवतन वावा। 3

मृत्यु के छ महीने जब शेष रहते हैं तब युगलनी एक पुत्र पुत्री को जन्म देती है। पुत्र पुत्री का ६४ दिन पालन किया जाता है। इसके बाद वे (पुत्र पुत्री) दम्पती बनकर सुक्कोपभोग करते हुए विचरते हैं। मृत्यु के क्षण पर स्त्री को जभाई और पुरुष को छीक जाती है। मरकर वे देवगति में जातें हैं। इनके मृतक शारीर को सीरसागर मे डालकर मृतक सस्कार किया जाता है। इस भारे मे भी ईप्या नहीं बर नही जरा नहीं रोग नहीं कुरूप नहीं परिपूण ग्रग उपांग पाकर सुक्कोपभोग करते हैं। पृथ्वी का स्वाद शकर जैसा रह जाता हैं। ४

१ बनागम स्तोक तप्रह ष्ट्र १४४ ४६

२ तिलोग ४।३६६ ६७

३ भगवान महाबीर का आवश जीवन पृ १२

४ बेनागम स्नोक सम्रहु पु १४७

इस सुषमा' नामक मारे की समाप्ति के बाद अवसर्पिशी काल का तीसरा भारा सुषमा दुवमा प्रारम्भ होता है।

## (३) सुषमा-दुषमाकाल -

यह भारा मुभ भीर अलुभ सुषमा-दु चमा अर्थात सुख बहुत दृ ख बोडा होता है। इसकी धवधि दो करोड़ा करोडी सागरोपम मानी नयी है। इस आरे के प्रारम्भ मे मनुष्यों का वेहमान दो मील आयु एक पत्य और पृष्ठा स्वियों की सक्या ६४ होती है। मुख मनुष्य को अब प्रतिदिन समती है किंत् आहार फलों का ही किया जाता है। बासक भी अपने जन्म दिन के उन्यासी दिन के पश्चात सबल और सजान हो जाते हैं। कल्पवृक्ष भी अब सूचे से दिसाई पडने लगते है। अब उनमें पहले की भांति फल भी नहीं मिलते उनकी मधुरता स्वाद और मनहरणता सभी बातों मे पूर्विका पर्याप्त अन्तर आ गया है। जैसे जैसे इस आरे का समय व्यतीत होता जाता है वसे ही मनुष्यी के सद्गुणों में भी कमी होती चली जाती है। लोज का जन्म हो जाता है जिसके कारण मनुष्य दुख उठाते है। मनुष्यो की मनोवृत्ति मे भी परिवर्तन था जाता है जिससे व्यवस्था स्थापित करने के लिए नियमों की शावश्यकता अनुभव की जाने लगती है। अब ऐसे अनुष्य की बावश्यकता भी प्रतीत होने लगती है जिसने सब लोग बरते रहें और जो सबसे अधिक शक्तिशाली और सज्ञान भी हो इतना ही नहीं वह दूरे और मिनन कार्य करके समाज की शांति भग करने वालो को समुचित वण्ड दे सके ।१

पृथ्वी का स्वाव गुड बसा रह जाता है। पुत्र-पुत्री का पासन उन्यासी विन करने के उपरांत माता पिता गरकर देववति मे जात हैं। अंतिम क्रिया वैसी ही होती है जसी कि प्रथम एव द्वितीय आरे में होती है।

इस आरे के तीन भाग होते हैं। पहले दो भागो का व्यवहार प्राय पहले दूसरे आरे के समान ही चलता है। अन्तिम तीसरे माग में कर्मभूमि की नीव लगती है। तीसरे भाग में उत्पन्न होने बासे व्यक्ति चारो ही गतियों में जाते हैं।

राजाओं की उत्पत्ति और राज्यों की नींव इसी युग में पडती है। विभिन्न प्रकार के कानूनों की रचना भी होती है। बत्याचारी अन्यायी और आततायी

१ मगवान् महाबोर का आवर्श बीवन पृष्ठ १२-१३

#### जैन धम का सक्षिप्त इतिहास

लोग भाति भाति के राजदण्डों से समय समय पर दिण्डत किये आते हैं। लोग पाप पुण्य से परिचित हो जाते हैं। वान देने की प्रया भी इसी युग से प्रारम्भ होती है। विभिन्न प्रकार की कलाओं और विद्याओं का पता भी इसी युग में लगाया जाता है जिसके प्रशिक्षण की व्यवस्था स्थान स्थान पर राजा द्वारा की जाती है। विधि विधान के साथ विवाह प्रथा का प्रचलन भी इसी युग में होता है। तीसरे आरे क उत्तराई में प्रथम तीयक भनवान ऋषभदेन हुए और पर्वोक्त कही गयी समस्त व्यवस्था का प्रारम्भ किया।

इस प्रकार अवस्पिणी काल के प्रथम तीन काल-खण्ड जिन्हें भोन भूमि की भी सजा दी जाती है व्यतीत होने पर कम भूमि का प्रारम्भ होता है। भोग भूमि काल के ग्रंत में जो सवप्रथम और भयकर परिवर्तन इस भूमि के भोले निवासियों ने देखा वह या सूर्य तथा चन्त्रमा का उदय 19 यहा यह सदेह सन्ज ही किया जा सकता है कि क्या च द्रमा और सूर्य इसके पूब नही थे? इसके सम्बाध में जैन रचनाकारों का कथन है कि सूय और चन्द्रमा तो उनके दिखाई देने के पूब से ही विद्यमान थे वे पथ्वी पर स्थित कल्पवृक्षों के महान तेज एव सघनता के नारण सूर्य च द्र की रिश्मियां एव मण्डल पृथ्वी के निवासियों को दिखाई नहीं देते थे। 2 अर्थात् उधर ध्यान ही नहीं गया था।

जैन लोक ग्रंथो एवं पुरासों के अनुसा उपर्यक्त भीग भूमि के अतिम चरण म इस भूमि पर भयकर एवं युगान्तरकारी प्राकृतिक एवं जिंकक परि वतन होते हैं। इन परिवतनों से अनिभिन्न एवं भयभीत मानव जाति को इन परिवतनों के अनुकूल समजित होने का उपदेश देने वाले कुछ महापुरुष भी तब वहा उत्पान होते हैं। जन ग्रंथों मं इ हैं कलकर कहा जाता है। ये कलकर कितने हुए ? इनकी संख्या के सम्बाध में मतैक्य नहीं है। स्थानांग ४ समय वायाग प भगवती ह आवश्यक चूर्णि ७ आवश्यक निर्युक्ति तथा त्रिविष्ट

१ तिलोय ४।४२३-२४

२ तिलोय ४।४२७

३ मारतीय सृष्टि विद्या पृ ३२३३

४ स्थानांग सूत्र वृत्ति सू ७६७ यत्र ४१

५ समबायांग १५७

६ मगबती का ४ उहें ६ सू ३

७ आवश्यक चूर्णि पद्म पेन्ह आवश्यक निर्मुक्ति शस व या १५२ ष्टु १५४

रालाका पुरुष चरित्र भें सात कुलकरों के नाम मिलते हैं। जबकि परम चरिय2 महापुरारा अतेर सिद्धांत सम्बद्ध में चौदह और जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति । में पन्त्रह नाम मिलते हैं। यह अन्तर क्यों है ? इसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से कछ भी नहीं कहा जा सकता। कलकरों को आदि पुराण में मनु कहा गया है। इदिक साहित्य में कलकारों के स्थान पर मनु का उपयोग मिलता है और वहां भी सस्था में है। अवसर्पिणी वे तीसरे आरे के उतरने के समय में और उत्सर्पिणी के भी तीसरे आरे के उतरने के समय में कुल पन्त्रह पन्त्रह कुलकारों के होने का वर्णन है।

### ४ दुषमा-सुषमा काल

दो करोडा-करोडी सागरोपम के तीसर घार की ठीक समाप्ति के साथ ही इस चौथे आर का प्रवतन होता है। इसमे दुःख अधिक और सुख कम होता है। इसकी अवधि एक करोडा-करोडी मे ४२ वर्ष कम होती है। इस समय प्रारम्य मे मनुख्यों की अधिकतम कचाई ५२५ अनुष आयु एक पूबकोटि तथा पृष्ठास्थियों की संस्था ६४ होती है। ७

जैनागमं स्तोक सग्रह में लिखा है कि पहले से वर्ण गंध रस स्पश पुद्गलों की उत्तमता में हीनता हो जाती है। क्रम से घटते घटते ममुख्यों का देहमान १ धनुष का व आयुष्य करीडा—करोडी पर्व का रह जाता है। उत्तरते आरे सात हाथ का देहमान व २ वष में कछ कम का आयुष्य रह जाता है। इस आरे में सथयन छ सस्थान छ व मनुष्यों के शरीर में ३२ प्रांसलिये उत्तरते आरे केवल १६ प्रांसलिये रह जाती है।

- १ जिब्बा वि १ स १ तसीक १४२-२ ६
- २ बडम ड ३ मलो ४ -४४
- ने महापु जिल म मा तृतीय वर्ष क्लोक २२६-२३२ पू∞ ६६
- ४ सिदांत समह पू १८
- प्र अस्यू यश १३२
- ६ आविषुराच ३।१४
- ७ तिलोच ४।१६ ४
- न केल्क नेहर

#### १ जैनधम का सक्षिप्त इतिहास

इस आरे में कल्पबृक्ष कही भी नहीं दिसाई देते हैं। इस युग के मनुष्य मूख से सदैव त्रस्त रहते हैं। वे प्रतिदिन खाते हैं किन्तु पुन पुन उन्हें भोजन की ग्रावश्यकता प्रतीस होती है। इस युग का मानव अमजीवी हो जाता है। भोजन अब साधारण फलो का रह जाता है। दुख रोग शोक सताप भय मोह लोभ मासय आदि मे पूर्विका अधिक वृद्धि हो जाती है। लोगो मे भय और चोरी खिपे पापकम बरने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। विभिन्न प्रकार की कलाग्रो और विद्याओं की शोध भी इसी युग में होती है। दान देने की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हो जाती है। स्वर्ग नरक की भावना भी लोगों के मन में इसी समय बलवती होती है। भगवान ऋषभदेव को छोडकर शेष सभी तेइस तीयकर इसी आरे में हुए। १

## (४) दुषमा काल

वीषे आरे की समाप्ति पर २१ वर्ष की अवधि वाला पालवां दु ख वाला आरा आरम्भ होता है। इसमें वण गध रस स्पन्न की उत्तम पर्यायों में पूव की अपेक्षा अनं त गुराहीनता हो जाती है। देहमान चटते घटते सात हाथ ऊचाई का रह जाता है। आगु १२ वर्ष तथा मेरूदण्ड में अस्पि सख्या २४ होती ह 2 मनुष्यों को इस आरे में दिन में दो समय आहार की इच्छा होती ह तब शरीर प्रमाणे आहार करते हैं। पृथ्दा का स्वाद कुछ ठीक जानना व उतरत आरे कुम्हार की मिट्टी की राख समान होता ह 13 पाचवा आरा अभी चल रहा है। इस आरे के २५ २ वर्ष अपतीत हो चुके हैं तथा १०४६ वर्ष और शेष हैं। जसे जसे इस आरे की अवधि अपतीत होती जाती है वसे वसे ही प्रयेक वस्तु की सुदरता स्नि धता और रूप रग आदि भी कम होत जाते हैं। इस प्रकार जलवायु में भी परिवर्तन आ जाता है। कही अतिबृद्धि तो कही बनावृद्धि स्पष्ट दिखाई देनी है। अब पथ्वी में वह रस नहीं रहा। उसकी बहुमू य रनो आदि की खदान प्राय नष्ट हो चुकी हैं। गज मुक्ता मणिया और पारस आदि का इस युग में कही पता नहीं रहता। परिवार के सभी व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं फिर भी अपनी न्यूनतम आवश्य

१ जगवान महाबीर का आवश जीवन पृष्ठ १३

२ तिलोय ४।१४७४

३ जनागम स्तोक सप्रह पृष्ठ १५२

कताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। आशा और तृष्णा में बहुत अधिक दुृद्धि हो गई है। इस युग के मनुष्य केवल पेट का पूर्ति नरने की विद्या म ही जीवन की इतिश्री समझते हैं। इस आरे में काल गोरे पीले और जाति पाति का सचर्ष पारों और विखाई देता ह। खुआ खूत का भी बोलबाला "हता ह। खुआ खूत का भी बोलबाला "हता ह। खुआ की फारे फलों की कमी के कारण लोग अन्न और उससे निर्मित विभिन्न व्यापन सामग्री का सेवन करत हैं। विभिन्न स्वाद की सामग्रा का खाकर लोग भाति भाति के रोगों में फसत हैं बौर फिर उनके उपचार के लिय तरह तरह की औषधियों का सेवन करत हैं। इससे रोग घटत तो नहीं हैं बरन उनमें और वृद्धि होती जाती ह। मक्याभक्य और पेयापेय सभी प्रकार के जान पानों का इस आरे में वोल-बाला रहता ह। प्राणियों के आमिषादि में उन उन प्राणियों के रोगाणू भ उनकों साने वालों में रोगाणुओं की वृद्धि करत हैं।

इस आरे में दान देने की प्रधा में परिवतन हो जाता है। अपना नाम हो तथा सम्मान मिले केवल इसी बात को ध्यान में रखकर लोग दान करते हैं। आस्तिकता के स्थान पर अब नास्तिकता चारों और अपनी जड़ जमाने दिखाई देती है। अज्ञान मोह और स्वाध का बोलबाला है। सचाई सदाचार और सद्गुणों का लोप होता जा रहा है। रोग भय भोक चारों और ब्याप्त है। दुष्काल का प्रभाव भयकर रूप से दिखाई देता है। सक्तिशाली-शक्तिहीन को दवाने में लगा है और इसी में अपनी शोभा और मर्यादा समस्ता है। चारों ओर छल कपट प्रपच और पाप का साम्रा य दिखाई देता है। सयम कही दिखाई नहीं देता। मनुष्यों में व्यक्तिचार की प्रवृत्ति बुरी तरह बढ़ी हुई दिखाई नहीं देता। मनुष्यों में व्यक्तिचार की प्रवृत्ति बुरी तरह बढ़ी हुई दिखाई देती है। राजा भी तुष्क लोभ के वशीभूत होकर युद्ध आरम्भ कर देत हैं। प्रजा के धन और प्राणों का अपहरण करना उनके लिये सामान्य वात हो जाती है। राजा अपनी आय का अधिकाश भाग अपने विलास पर क्याय करता है तथा ब्यय की पूर्ति के लिये जनता पर नाना प्रकार के करारोपण करता है।

इस आरे के अन्त होते-होते वर्ग-नीति समाप्त हो जाती है। बृक्ष सुख जाते हैं। वर्षों तक वर्षा नहीं होती जेतों में बोया हुआ अनाज खतों में ही सूर्य की गर्मी से भुन जाता है। लोग अन्न पानी के लिये त्राहि त्राहि करत हैं। झन्न पानी के अभाव में लोगों में भोगेष्या बलवती हो जाती है और तब सभी प्रकार के नात रिक्त समाप्त हो जात हैं। अपनी वासनापूर्ति में समय भी नहीं देखत हैं। सन्तान वृद्धि भी कीडे मकोड़ों की भाति होती है। जैसे जल्दी जल्दी

#### १२ जैन धम का सक्षिप्त इतिहास

होता है, बैसे ही मृत्यु भी होती है। बावल जलवृष्टि के स्थान पर विद्युत बाराओं की वृष्टि करत हैं जिससे वृक्ष जल कर ठठ बन जाते हैं। बांधी तूफान साते हैं और मकानादि गिर गिर कर खडहर बनत जाते हैं। इनके नीचे दब कर मनुष्य कीडे मकोडो की भाति मरते हैं। चारों और विनाश लीला देखने को मिलती है। विद्याओं और कलाओं का लोप हो जाता है। राजक्रांतियां बढ़ने लगती हैं। सत्ता का भय लोगों को नहीं होता है। धम को ढकोंसला माना जाता है। दान पुष्य समाप्त हो जाता है। गित्यां भी सुख जाती हैं। जलाश्य भी सुखकर रेक्स्तान जैस बन जाते हैं। समुद्रों की सीमा भी अपनी मर्यादा में नहीं गहती। साराश में कहने का तात्प्य यह है कि यह जारा सब बारों से दुःखदाई और पाप प्रवतक होता ह। इस बारे के भन्त में साधु-संतो का नाम भी कही मुनने को नहीं मिलता। केवल एक साधु एक साध्यी और उनका एक उपासक एक उपासिका रह जायेंगे जो इस बारे की समाप्ति के साथ ही स्वर्ग में चले जावेंगे। एक साधु एक साध्यी एक उपासका एक उपासिका ये जारो तो उस बक्त तक एकभव करके मोझ जाने वाल रहेंगे।

मोक्ष गति को द्वोडकर पाचवे आरे के लक्षण के बत्तीस बोल निम्नानुसार है—

- १ नगर गाव जैसे होवे।
- २ ग्राम श्मशान जैसे होवे।
- ३ सुकुलोत्पन्न दास दासी होवे।
- ४ प्रधानमत्री सालबी होवे।
- ५ यम जसे कार दण्डदाता राजा होवे।
- ६ कलीन स्त्री दुराचारिएगि होवे।
- ७ कलीन स्त्री बश्या-समान कर्म करनेवाली होवे।
- ८ पिता की आज्ञा मग करने वाला पत्र होवे।
- र्द गुरू की निंदा करने वाला शिष्य होवे।
- १ दुर्जन लोग सुखी होवे।
- १९ स जन सोग दु स्वी होवे।
- १२ दुर्भिक्ष अकाल बहुत होवे।
- १३ सर्प बिच्छ दश मत्करणादि अनुद्र जीकों की उत्पत्ति बहुल होवे ।
- १ भगवान महाबीर का मादर्श चीवन पृ १४ १४ घर आधारित ।

- १४ बाह्यस लोभी होने ।
- १५ हिंसा धर्म-बबुलंक बहुत होने ।
- १६ एक मत के अनेक मतान्तर होवे।
- ९७ निष्यात्वी देव बहुत होवे ।
- १८ मिथ्यात्वी सोगों की बुद्धि होवे।
- 9& सीगो को देव दर्मन दुर्लंभ होते।
- २ वताब्यगिरि के विद्याधरों की विद्या का प्रभाव मन्द होने।
- २१ गोरस (दूध दही घी) में स्निग्धता कम होते।
- २२ बैल प्रमुख पशु अल्पायुषी होवे ।
- २३ साधु-साध्यियों के मास-कल्प चातुमीस भावि में रहने बोग्य क्षेत्र कम होवे।
- २४ साधु की बारह प्रतिमा व श्रावक की ग्यारह प्रतिमा का पालन नहीं होवे (श्रावक की ग्यारह प्रतिमा का विच्छेद कोई कोई मानत हैं)
- २५ गुरू शिष्य को पढ़ावे नही।
- २६ शिष्य अविनीत होवे।
- २७ अधर्मी क्लेशी कवाप्रही घूतं बगाबाब व दुष्ट मनुष्य अधिक होव ।
- नाचार्य अपने गच्छ व सम्प्रदाय की परम्परा सन्नाचारी अलग-अलय प्रारम करेंगे तथा मूर्च मनुष्यो को मोह मिय्यात्व के जान में बालेंगे उत्सूत्र प्ररूपक लोगो को भ्रम मे फसाने वाल निन्दक कुबुद्धि व नाममात्र के धर्मीजन होवगे व प्रत्येक आचार्य लोगों को अपनी भ्रपनी परम्परा में रखने वाले होवेंगे।
- २६ सरल भद्र न्यायी व प्रामाणिक पुरुष कम होवे।
- ३ म्लेच्छ राजा अधिक होवे।
- ३१ हिन्दू राजा ग्रस्प बुद्धि वाले व कम होवे।
- ३२ सुकलोत्पन्न राजा नीच कर्म करने वाले होव।

इस आरे मे केवल लोहे की घातु रहेगी और चर्म की मुद्रा चलेगी जिसके पास ये रहेंगे वे धनवान कहलावेगें। इस आरे मे मनुष्यों को उपवास मास समग्र के खनान संगेषा। इस आरे की समाप्ति के समग्र अकेल आकर कल छठ्ठा आरा लगेगा ऐसी उद्घोषका। करेगा जिसे सुनकर चारी (साधु साम्बी आवक-आविका) सवारा करेंगे। उस समग्र सवल के महासंबर्ण क नामक हवा चलेगी जिससे पर्वत बढ़ कोट कुव बावदियों आदि सब मध्ट हो जाबगे। केवल (१) वताब्य पर्वत (२) गगा नहीं (३) सिंखु नदीं (४) ऋषभक्तट (४) लवण की खाडी ये पाच स्थान वचे रहेंगे। वे चार जीव समाधि परिगाम से काल करके प्रथम देवलोक मे जावग परचात् चार बील विच्छेद होवग (१) प्रथम प्रहर मे गणधर्म (२) दूसरे प्रहर मे पाचडधर्म के धम (३) तीसरे हर मे राजधम और (४) चौचे प्रहर मे बादर अग्नि एव (४) जैन धम का विच्छेद हो जावेगे। पाचवें बारे के अत मे जीव चार गति मे जात है केवल एक पाचवी मोक्ष वित मे नहीं जात है।

## (६) दुषमा-दुषमा काल

इक्कीस हजार वर्ष अवधि बाले पांचव मारे की समाप्ति के साथ ही दु का ही दु का वाला छठा घारा प्रारम्भ होता है। इसकी अवधि भी इक्कीस हजार वर्षे ही होती है। यह आरा सबसे अधिक निकृष्ट और आदि से घत तक कलह अग्नांति पाप और तापो से परिपरण होता है। मनुष्यो का देहमान कम से घटते घटते इस आरे मे एक हाथ का आयुष्य २ वर्षे का उत्तरते आरे मे मूठ कम एक हाथ का व घायुष्य १६ वर्षे का रह जावेगा। 2 मनुष्यो की भाति हा पशु पक्षी तथा वृक्ष आदि की आयु ऊचाई आदि भी पूर्वोक्त काल कमानुसार न्यून से न्यून होती जाती है।

जैनागम स्तोक सग्रह3 के अनुसार इस आरे मे सध्यन एक सेवाल सस्थान एक हुडक उतरते आरे मे भी ऐसा ही जानना । मनुष्य के शरीर मे आठ पस लिया व उतरते आरे मे केवल चार पसिलया रह जावेंगी । इस झारे मे छ वर्ष की स्त्री गम धारण करने लगेगी एव कुली के समान परिवार के साथ विचरण करेगी।

प्राणी जो कुछ बचे हैं वे रात दिन भृख प्यास से त्रस्त हो त्राहि त्राहि करते फिरते हैं। वे आठो पहर असहनीय दुख शोक सन्ताप काम क्रोध लोग मोह मद घहकार मय भ्रम और वरमाव की धषकती हुई आग मे तपते रहते हैं। विश्वाम का नाम नही जानते हैं।

- १ (1) जैनागम स्तोक सग्रह पु ४१२ १४३ १४४ पर आधारित
  - (11) बम्बूद्वीप प्रकाप्ति पु ५५७
- २ वही व १४४
- ३ पुष्ठ १४४-१४६

पृथ्वी पर बनस्पति कृषि भादि समाप्त हो जाती है। सूर्य की गरमी से प्यायी गर्म तवे की माति गरम रहती है। सदैव गर्म और सुझी मूलसा देने वाली हवाए बहती हैं। दिन म गर्मी का इतना प्रकोप और रात्रि में प्राणलेवा ठडक । ऐसे प्राण नाशक काल मे एक पस भी निकासना जहां कठिन हो आता है वहां इस आरे के मनुष्य अपने ज य-ज मान्तरों के पाय-कर्मी का भीग भीयने और उनका प्रावश्चित्त करने के लिये एक बढ़ी एक पहर यां पहर के बाद दिन दिन के बाद रात और इसी प्रकार मास वर्ष गिनते हुए अपनी आयु व्यतील करते हैं। इस काल के मनच्य चूलहेम पवत के ऊचे प्रदेशों से निकलने वाली गगा और सिंघु नदियों के किनारे बताइय नामक पबत की गुफाओं ने ही रहते हैं। वे लोग केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उन गुफाओं में से बाहर आकर पेट भरने की चिता मे अपने समीपस्थ नदियों के किनारे धूमते फिरते हैं क्यों कि शेष समय में दिन में गर्मी और रात में सदी में वे बाहर नहीं निकल सकते हैं। वे मछलियों बादि के सहारे अपना जीवनयापन करते हैं। इस समय के मनुष्यों की काम-वासनाए और तीख हो जाती हैं। लीग किसी भी प्रकार से अपनी काम-वासना की पूर्ति करने मे नहीं चुकते हैं। इस आरे के प्रभाव से भव वे इसे अपना धर्म और कर्म मानते हैं। बड़े से बड़ पाप की ओर उनकी प्रवृत्ति सहज रूप से होती है। सवस्वहीन रह जाने पर भी अहमन्यता का भाव उनमे अति बढ़ा हुआ मिसता है। धर्म का बस्तित्व तो यहां से कभी का समाप्त हो चुका था। वे घिनौने से घिनौने काय को भी स्वेच्छा से करते हैं। नाना भाति के पापाचारों के कारण भ्रष्ट और हीन दीन में लोग अत में सड सहकर और अनेकों प्रकार के कष्ट उठा उठाकर मरत हैं। कहने का ताल्य यह है कि इस आरे में लीग जाम से मरण तक घोरतम कष्ट और पापभरा जीवन व्यतीत करते हैं । १

नो मनुष्य दान-पुष्य रहित नमोक्कार रहित कात प्रत्याख्यान रहित होवेंगे केवल वे ही इस आरे मे जन्म लेंगे।

अवसर्पिएी काल की आति उत्सर्पिणी काल से भी कम भीय भूम्यात्मक छह विभाग होते हैं। इस काल के प्रारम्भ में विद्यमान कर्मभूमि की निकृष्ट अवस्था काल के प्रभाव से निरन्तर सत्कर्ष को प्राप्त करते हुए अन्तत भोग

१ समसान् महाबीर का बादर्श बीवन पुरु १६-१७ पर अस्वारित

२ जैनानम स्तोक सम्रह पुष्ठ १५६

#### १६ जन धम का सक्रिप्त इतिहास

भूमि की उत्क्रिप्टतम अवस्था-उत्तमकोग भूमि ने परिकत हो जाती है। इस विकासक्रम में विकास को नित्त देने वाके चौदह मनु तथा ६३-जनाका पुरुष भी अवसर्पियी की भांति उत्पन्न होते हैं। १

बद्धिप उत्सर्पिणी काल का विकास क्रम अवसर्पिणी की अपेक्षा पूर्यंत विभीम गति वाला होता है तवापि मन्यन्तरों की स्थिति के सम्बन्ध में वह कुछ भिन्नता लिये होता है। अवसर्पिणी में मन्यन्तरों की स्थिति भीग भूमि एवं कर्म भूमि के ठीक मध्य में होती है जबकि उत्सर्पिणी काल में उनकी स्थिति कर्मभूमि के सक्य में होती है।

उत्सिषणी काल के प्रथम तीन काल खण्ड जन ग्रंथों में कमभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। जनों के अनुसार कर्मभूमि के प्रथम चरण हु जमा हु बमा या जवन्य कर्मभूमि के प्रथम सात सप्ताहों में जल दूध अमृत तथा दिव्य जल बाले में म इस भूमि पर उत्तम हृष्टि करते हैं जिससे ग्रवर्धाणणी के अत में हुई धूम-कर बखादि रूपा प्रलयकर महाबृष्टि का दुष्ट प्रभाव नष्ट हो जाता है और यह भूमि एक बार फिर से मनुष्य तथा पणु-विक्षयों के साधारण कोटि के जीवन यापन के योग्य हो जाती है। पृथ्वी पर चारों ओर हरीसिमा हा जाती है और सुबद वायु प्रवाहित होने लगती है जिसका शीतन स्पन्न पाकर मिरि कन्दरा आदि में करण लिये हुए प्रस्य शिष्ट मनुष्य तथा पणु पश्नी बाहर आजाते हैं। वे माकर भूमि को ऐसी भरी देखकर सभी इकट्ठ होकर आजाते हैं। वे माकर भूमि को ऐसी भरी देखकर सभी इकट्ठ होकर आमिषाहार एवं कलह ग्रांद अवांछनीय कार्य न करने की प्रतिक्रा लेते हैं। इन मर्गादाओं का उल्लावन करने वाले के लिये कठोराति-कठोर दण्ड उसकी छाया तक को अस्पृश्य मानने के रूप में दिया जायेगा। यह निजय भावबा सुद पंत्रमी को लिया जाता है। इसी कारण साम्वत्सरिक पर्वाधिराज के रूप में मनाया जाता है।

जन ग्रंथो में कर्म भूमि के मध्यान्ह में उत्पन्न होने वाले कनक कनकप्रभ कनकराज कनकष्वज कनकपुख निसन निजनप्रभ निसनराज निसनध्वज निसनपुंख पद्मप्रभ पद्मराज पद्मध्यज तथा पद्मपुंख इन चौदह मनुओं

१- भारतीय सुब्धि विका पृ ४६

२- वही पृष्ठ ४६

३-- **भारतीय मृष्टि ४६४७ तिलोब ४।१४४८ ६१ एवं उत्तर पुरास** ७६।४५३ ४६

0

की उत्पत्ति की भविष्यवाणी की गई है। ये चौदह मनु एक हजार वर्ष के अनयक परिश्रम के द्वारा लोगों को आग जलाना उस पर भोजन पकाना वस्त्र धारण करना तथा विवाहादि सम्ब ध स्थापित करना सिखलायेंगे। ये १४ मनु सम्यता के अग्रदूत एव सम्पादक होगे। इनके पश्चात धम और सस्कृति के प्राण चौबीस तीथकर जम लगे जो लोगों को परम पुरुषार्थं की ओर प्ररित करगे। उसके पश्चात भोग भिम की प्राकृतिक स्थिति संख्यातीत काल के लिए प्रतिष्ठित हो जावेगी। १

कर्मभूमि से भोग मूमि की स्थिति में पहुंचने पर सभी प्रकार के कब्ट एवं फगडे स्वतं समाप्त हो जावगे। इस प्रकार यह चक्र सदव अनवरत चलता ही रहता है। इसीलिए कहा है कि यह ससार अनादि अनत है। न तो इसका किसी ने निर्माण किया है और न यह कभी नब्ट ही होता है। बस केवल इसकी पर्यायों में परिवतन होता रहता है।

## हुण्डावसपर्णि

काल के असंख्य उत्सर्पणो तथा अवसंपणों के उपरात उसकी यात्रिक गति में थोडा-सा व्यतिक्रम आता है । वह व्यतिक्रम किसी एक अवसर्पिणीकाल में अभियिक्त होता है। वह यतिक्रात अवसर्पिणी काल जन ग्रंथों में हुण्डा वसर्पिणी के नाम से प्रसिद्ध है। 2

प्रवर्तमान अवर्गीपणी काल भी हुण्डावसिंपिणी है क्योंकि इस काल में सुषमा दुषमा (तृतीय काल) अविशिष्ट रहने पर भी दुषमा-सुषमा (चतुषकाल) की प्रवृत्ति जय वर्षा तथा विकलेद्रियों की उत्पत्ति प्रारम्भ हो गई थीं । पुनम्ब बाहुबलि जसे साधारण राजा द्वारा भरत जसे चक्रवर्ती की पराजय तीथकारों के तपबल में उन पर नाना प्रकार के उपसर्ग तीथकारों के धम का समय समय पर विलोप तथा किल्क उपकि आदि धम दृषी नरेशों की उपित्त इस व्यतिक्रमण की साक्षी है। 3 अय अवसर्पिणों में इस प्रकार के अपवाद या व्यतिक्रमण नहीं होते।

<sup>(</sup>१) १ मारतीय सृष्टि विद्या पृ ४७ २ तिसोय ४।१८७ ७१ ४।१५६७५

<sup>(</sup>२) भारतीय सृष्टि पृ ४८

<sup>(</sup>३) १ **भारतीय सृष्टि मृ** ४ २ **तिलोय ४।१६**१३ १४

# २ भगवान् श्री ऋषभदेव (विक्र-विषय)

जब किसी महापुरुष के वर्तमान का मत्यांकन करता होता है तो उसके पूर्व यह वावश्यक होता है कि उसके भूतकाल पर भी दिष्ट काजी जावे ! इस दिष्ट से यदि हम अगवान् श्री ऋषभदेव के जीवन का मृत्यांकन करते हैं तो यह जावश्यक हो जाता है कि उसकी पृष्ठभूमि पर भी विचार कर क्योंकि अगवान् श्री ऋषभदेव किसी एक जाम की देन न होकर जन्म जन्मातरों की साधना का प्रतिफल है। उनके पूर्वभव उनके क्रमिक विकास का ही प्रतिफल है। जैन प्रयोग अगवान श्री ऋषभदेव के पूर्वभवों के सम्बन्ध ने पर्याप्त जानकारी मिलती है।

क्वेताम्बर ग्रथ आवश्यक नियुक्ति ग्रावश्यक चूरिंग आवश्यक मलयगिरि हृत्ति त्रिषण्टि शलाका पुरुष चरित्र और क पसूत्र की टीकाओ में भगवान् श्री ऋषभदेव के तेरह भवो का बिवरण मिलता है और दिगम्बराचाय जिनसेन ने महापुराण में तथा आवाय दामनदी ने पराणसार सग्रह में दस सबो का ही उल्लेख किया है। भगवान् श्री ऋषभदेव के तेरह भवो का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

तरह भवो के प्रथम भव मे भगव न श्री ऋषभदेव का जीव धन्ना सार्थवाह बना जिसने अस्थात उदारता के साथ मुनियों को चूतदान दिया और फलस्वरूप उसे सम्पवत्व हो उपलब्धि हुई। दूसरे भव मे उत्तर कुरू भोग भूमि मे मानव बने और तृतीय भवमे सौधमं देव लोक में उत्तरन हुए। चतुव भव मे महाबल और इसी भव में अमण धर्म भी स्वीकार किया। पाचवें भव में सौधतांगदेव छठे भव मे वज्जज सातवें भव में उत्तर कुरू भीग भूमि मे युगलिया जाठवें भव में सौधमंकत्य मे देव हुए। नववें भव मे जीवानन्द नामक वैद्य हुए। इस भव मे अपने स्नेही साथियों के साथ कृति-कुष्ठ रोग से प्रसित मुनि की चिकित्सा कर युनि को पूण स्वस्थ किया। मुनि के तात्विक प्रवचन पीयूष का यान कर अपने साथियों सहित दीका बगीकार की और उत्कृष्ट अयम की साधना की। दसव भव मे यह जीव बारहव देवलोंक मे उत्पन्न हुआ। ध्यारहवें भव में

वृद्धकारमतीविजयं में व्यानात्र नाम के वाकार्ती करे की दांवाम स्वीकार, कर वीवह पूर्वों का जन्यमन किया तथा मरिहंत सिक्क, क्रवंचन बादि बील निर्मित्तों की बाराधना करके तीर्थंकर नाम क्यें का बल्य किया । बंत में मासिक संत्रेखनापूर्वंक पायणेपगमन स्वारा कर बायुक्य पूर्वें किया और किर बहा से बारहवें भव में सर्वाच सिक्क विमान में उत्पान हुए और तेरहवें भव में विनीता नगरी में बतिम कलकर नामि के यहां ऋषभरेव के क्य में बल्य लिया ।

# ज म से पूर्वकालीन परिस्थिति

भगवात् श्री ऋषभदेव के जन्म से पूर्व अवस्पिणी काल के ब्रथम आरे में मनुष्य का आयुष्य तीन पल्योषम का होता या तथा उनका देहमान तीन कोस परिमाण। उस समय मानव वज्ज ऋषभनाराच सचयण तथा समजनुष्टत संस्थान वाले सुन्दर व आकर्षक भरीर को झारण करने वाले के। आदिषुराण१ मे वर्णन है कि वहां सदाचार सतोष सत्य व ईमानदारी की प्रवृत्ति के कारण रोग शोक वियोग व बृद्धत्वजन्य कच्ट नहीं होत थे।

### र जैन धर्म का सक्षिप्त इतिहास

होने स्वरे । आयु भी क्रमका घटता हुआ तीन पत्य के स्थान पर को गरूम और एक परूच का हो गया । शरीर का परिमाण भी घटने स्वरा किस्तु भोजन की साजा पहले से अधिक हो वर्ष । सूचि की स्नित्यता और मधुन्ता में पर्माप्त अस्तर जानवा । शावस्थकताशों की पति न होने से मानव जीवन अस्त-स्थरत हो गया । १

### शासन-व्यवस्था

कुलकरों की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में संकेत किया जा चुका है। कुल की व्यवस्था व संवालन करने वाला सर्वे-सर्वा जो पूर्ण प्रतिभा सम्पन्न होता था उसे कुलकर कहा गया है। 2 कुलकर को व्यवस्था बनाये रखने के लिये अपराधी को दण्डित करने का भी अधिकार था।

कुलकर विमलवाहन शासक के सदभाव में कुछ समय तक अपराधों में न्यूनता रही पर कल्पवृक्षों के क्षीणप्राय होने से युगलों का उन पर मनत्व बढ़ने लगा। एक युगलिया जिस कल्पवृक्ष का आध्यय लेता वा उसी का आध्यय अन्य युगल भी से लेता था इसस कलह व वैमनस्य की भावनाएँ तीव्रतर होने लगी। वतमान स्थिति का सिहावलोकन करत हुए नीतिज्ञ कलकर विमल वाहन ने कल्पवृक्षों का विभाजन कर दिया। 3

### दण्डनोति

वावश्यकता आविष्कार की जननी है कहावत के अनुसार जब समाज में अध्यवस्था फैलने लगी । जन जीवन त्रस्त हो उठा तब अपराधी मनोवृत्ति पर नियत्रण करने के लिये उपाय खोजे जाने लगे और उसी के परिणामस्वरूप दण्डनीति का प्रादुर्भाव हुआ। ।४ कहना अनुचित न होगा कि इससे पूर्व किसी प्रकार की कोई वण्डनीति नहीं की क्योंकि उसकी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं

- १ ऋषणवय एक परितिसमा क्रि स प ११६ ११७
- २ स्थानांग सुत्र वृत्ति ७६७।४१ ।१
- ३ व्हाजमदेश एक परिज्ञीसम यू १२१
- ४ वण्ड अपराधिमासनुशासमस्त्रत तस्य का स एव का नीतिः नयो वण्डनीति । स्यानागवत्ति-व ३६६ १

हुई । जैन साहित्य के अनुसार सर्वप्रथम हाकार, माकार और जिल्हार नीति' का प्रचलन हुआ । जिल्हा सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-

# हाकार नीति

इस नीति का प्रचलन कुलकर विभसवाहन के समय हुआ। इस मीति के अमुसार अपराध को बेदपूर्वक प्रताहित किया जाता वा— हा! अर्थात् तुमने यह क्या किया ? देसने में यह केवल क्या प्रताहना है किन्तु यह दण्ड भी उस समय का एक महान दण्ड था। इस हा काव्य से प्रताहित होने भाज से ही अपराधी पानी-पानी हो जाता था। इसका कारण वह था कि उस समय का मनुष्य वर्तमान मनुष्य की भांति उच्छ अस एव धमयांचित नहीं था। वह तो स्वभाव से लक्जाबील और संकोची था। इसिनये इस हा वाने दण्ड को भी वह ऐसा समकता था मानो उसे मृत्य दण्ड मिल रहा हो। मह नीति कुलकर चसुदमान के समय तक बराबर चलती रही।

### माकार नीति -

कोई एक प्रकार की नीति स्थाई नहीं होती है। यही बात प्रथम हाकार नीति के लिये भी सत्य प्रमाशित हुई। हाकार नीति जब विफल होने लगी तो अपराधों में और बृद्धि होने लगी तब किसी नवीन नीति की बावश्यकता धनुषव की जाने लगी। तब व्यक्षमान के नृतीय पुत्र कुलकर यशस्त्री ने अपराध मेद कर अर्थात् छोटे बवे अपराध के मान से सलग अलय नीति का प्रयोग प्रारम्भ किया। छोटे अपराधों के लिये तो हाकार नीति का ही प्रयोग रक्षा तथा बडे अपराधों के लिये नाकार नीति का अयोग बारम्भ किया। श्रे यदि इससे भी अधिक कोई करता है तो ऐसे अपराधी को बोनों प्रकार की नीतियों से विकात करना प्रारम किया। 3 साकार का अर्थ बा— सत करो। सह एक निवेत्रात्मक महान दण्ड था। इन दोनों प्रकार की दण्डनीतियों से व्यवस्थायन काय मशस्त्री के पुत्र अभिजन्त तक जनता रहा।

१- बन्धु द्वीय प्रज्ञन्ति-कालाविकार ७६

२- स्वानांक्युक्ति व ३६६

३- जिक्टिक बासाबार । १।२।१७६ १७३

#### २२ औन मर्ज़ का संक्षिप्त सतिहास

#### धिक्कार नीति

समाज में अभाव बढ़ता जारहा जा। उसके साथ ही असतीय भी बढ़ रहा था जिसके परिणामस्वरूप उच्छू कलता और घुण्डता का थी एक प्रकार से विकास ही हो रहा था। ऐसी स्थिति में हाकार और माकार नीति से कब सक व्यवस्था चल सकती थी। एक दिन माकार नीति भी विफल होती दिखाई देने लगी और अंब उसके स्थान पर किसी नई नीति की भावस्थकता प्रतीत होने सभी। सब माकार नीति की असफलता से धिक्कार नीति का जन्म हुआ। वह नीति कुलकर प्रसेनजित से लेकर अंतिम कुलकर नामि सक चलती रही। इस धिक्कार नीति के अमुसार अपराधी की इतना कहा जाता था— धिक अर्थान तुमें धिक्कार है जो ऐसा कार्य किया।

इस प्रकार यदि अपराधा के मान से वर्गीकरण किया जावे तो बहु निम्नानुसार होगा—

जवन्य अपराध वालों के लिये सेद
मध्यम अपराध वालों के लिये निषेध और
उत्कृष्ट अपराध वालों के लिये तिरस्कार सूचक दण्ड
सुत्स दण्ड से भी अधिक प्रभावकाली थे 12

कुलकर नामि तक अपराधवृत्ति का कोई विशेष विकास नही हुआ था क्योंकि उस युग का मानव स्वमाव से सरल और हृदय से कोमल था 13

# कुलकर नामिराय

अन्य कुलकरो से नाभिराय अधिक प्रतिमा सम्पन्त है। समुन्तत प्रारीर, अप्रतिम रूप-सौंदर्य अपार बल वैभव के कारण वे सभी मे अप्रतिम के । .... उनका युग एक सक्रोतिकाल था। भोग भूमि समाप्त होकर कर्मभूमि का प्रारम हो खुका था। नये प्रकृत वे नये हल चाहिये वे। नाभिराय ने उनका समाधान

- १ स्वानांगवृत्ति व ३६६ विगश्चिक्षेपार्व सूत्र तस्य करता उच्चारम विकारः।
- २ ऋवमवेष एक परिशीलन पृत्र १२३
- ३ धान्युद्धीय प्रशस्ति वक्षस्कार स् ५४

प्रस्मुत किया। वे बन जन के वाक्षकर्ता बने। जत उन्हें कानिय कहा गया। वे बपने तेवहनी काविस्तव के कारण दिवार के दूस के कप में इस कन के बादर के पात्र बने। १ वर्ष और बैदिक बनों के त्रकाल में वह साधिकार कहां जासकता है कि नामि कुसकर एक सुशासक विचारक एवं प्रजानस्सन थे। उन्हों नाभि कुसकर के यहा प्रथम सीर्थंकर भी श्रावकदेव का जीव संवर्षि मिद्ध का नायु पूर्व कर अवसरित हुआ।

नाभिराय के समय यौगलिक सम्यता कीए। हो रही की और एक नयीं सम्यता का उदय हो रहा वा। यह सधिकाल वा। आवाद कृष्णा चतुर्वी 3 को वष्मनाभ का जीव सर्वांव सिद्ध विभान से ज्यवकर और उत्तराषाद नक्षत्र में चन्द्रयोग के समय नाभिकृतकर की पत्नी मरूदेवी की कुछि में इस प्रकार आया जैसे राजहस मानसरोवर से गगा तट पर आता है। ४

सर्वार्थ सिद्ध विमान से ध्यवकर जिस समय भगवान् ऋषभदेव का जीव माता मरूवेथी की कुलि में उल्पंन्न हुआ, उस राजि के पिछले भाग में माता मक्वेबी ने निम्नलिकित भौदह सुभ स्वप्न देखें—

(१) गज (२) वृषम (३) सिंह (४) सक्सी (४) पुष्पमाला (६) चन्द्र (७) सूमें (८) व्यजा (४) कृंभ (१) पद्मसरोवर (११) और समुद्र (१२) विमान (१३) रत्न राशि और (१४) निर्धून अग्नि ।ध

कल्पसूत्र ने उल्लिखित गांधा में विमान के साथ एक जाम अवन' भी दिया है। इसका भाग मह है कि को जीव नरक मुनि से आहे उनकी महता भगन का स्वप्न देखती है और देवलोंक से माने कासों के जिसे जिसान का सुभ स्वप्न बतलाया गया है। सक्या में तीयकर और कक्कवर्ती की माताएँ जीवह स्वप्न देखती है। दिगम्बर परम्परा में सौलह स्वप्न देखना बतलाया है।

- १ अध्यमनेव : एक परिशीसन पृ १२४ २६
- २ अहबसर्वेक एक वरिशीसक वृ १२७
- व आया विर्मुत मात १०२
- ४ महममयेष ः कृतः पतित्रीत्रम पृ १५७
- ४ करपद्मा सुन ३३
- ६ श्रीम धर्म का क्षेत्रिक इतिज्ञान १ प्राप्त

### २४ जैन वर्ग का संक्रिप्त इतिहास

यहां वह स्वरणीय है कि बन्य सब तीर्वकरों की माताएँ प्रथम स्वप्न में कजराज को मुख में प्रवेस करते हुए देखती हैं परम्यु ऋषभदेव की माता मकदेवी ने प्रथम स्वप्न में कृषभ को अपने मुख में प्रवेश करते देखा।

स्वप्त दर्शन के पश्चात जाग्रत हो माता मरूदेवी नाभि कुलकर के पास आई और अलौकिक स्वप्नो का फल पूछा । नाभिराजा ने अपनी तीक्ष्ण विचार शक्ति से स्वप्नो का प्रतिफल बताते हुए कहा— तुम एक अलौकिक पुत्र रत्न को प्राप्त करोगी । १

#### जम

श्वेताम्बर ग्रंबो (अम्बूद्वीप प्रक्रप्ति कल्पसूत्र आवश्यकानिर्युक्ति आवश्यक वृश्चि त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र आदि) के अनुसार सुस्तपूर्वक गर्भकाल पूर्ण कर कत्र कृष्णा अष्टभी के विन भगवान् भी ऋषभदेव का जन्म हुआ और दिगम्बराचाय की जिनसेन के अनुसार जन्मतिथि नवमी है। अह सम्भव है कि उदयास्त तिथि की मा यता की वृष्टि से ऐसा शिथि भेद निका गया हो। इसके अतिरिक्त तो और कोई दूसरा कारण दिसाई नही देता है।

जिस समय धगवान भी ऋषमदेव का जन्म हुआ सभी दिशायें शात थीं।
प्रमु के जम से सम्पूण लोक मे उद्योत हो गया। आएमर के लिये नारक भूमि के जीवो को भी विश्वांति प्राप्त हुई। छप्पन दिक्-कुमारियों और देव देवेग्द्रों ने आकर जम्म महोत्सव मनाया। 3 जन्माभिषेक की विशेष जानकारी के लिये जम्मू-दीप प्रमप्ति आवश्यक चूरिंग चउप्पन्न महापुरिस चरिय एवं त्रिषटि शलाका पुरुष चरित्र दृष्टका है।

#### नामकरण

भगवान् ऋषभदेव का जीव जैसे ही माता महन्देवी के गर्भ में आया था वसे ही माता महन्देवी ने चौदह महास्वप्न देख थे। छन्में सबसे पहले बुषभ का स्वप्न था और जन्मोपरांत बालक के उह स्थल पर वृषभ का सुभ चिन्ह

- १ ऋषभवेत एक वरि पु १२६, जिवकित्। ११२५ अस्तर पुरुष् १३५
- २ महापुरास १३।१-३ व २८३
- र जैन वर्ग का मौलिक इतिय, बार १ पूर १४

या 19 अत उनका गुंग सम्मान नाम ऋषभं रखा नया । मनवा बाँमि आमम और मामनेतर साहित्य में काम के साथ नाम' एवं देश शब्द का प्रयोग नहीं मिलता हैं। वे बोनो शब्द उनके नाम के साथ कव व कैसे जुड़कर प्रचलन में जा नये इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इतना अवस्य कहा जा सकता है कि इन शब्दों का प्रयोग उनके प्रति विशेष भादरशाय प्रदक्षित करने के लिये किया गया हो।

शीमद् भागवत के अनुसार उनके कुन्दर करीर विश्वण कीर्ति तेज वस ऐक्क्य वक्ष और पराक्रम जादि सद्वुकों के कारण महाराज नामि ने उनका नाम 'ऋषभ रखा।2

महापुरारमानुसार श्रम्छधर्म से शोधायमान होने के कारण इन्द्र ने उनका नाम कृषभ रखा 13

कल्प-सूत्र में मगवान् ऋषमदेव के पांच निम्ननिश्चित नाम मिलते हैं---

(१) ऋषग (२) प्रथम राजा (३) प्रथम शिकाचर (४) प्रथम जिल और (५) प्रथम तीर्वंकर।

श्री ऋषभवेव वस और कमें के निर्माता ने। एक्टथ जैन इतिहासकारों ने उनका एक नाम साबिनाय भी निखा है और यह नाम बन-मन ज़िय रहा है।

थी ऋषभदेव के शन्य नामों में 'प्रजापति' ह हिरण्याशा' ठतवा 'काश्यप' द भी मिलते हैं। इसके वितिरिक्त यहापुराण में उन्हें विधाता विश्वकर्मा और मुख्य बादि अनेक नामों से असक्कत किया गया है। €

- ९ मान पुष्ट १५१ मान निर्मु १८२।१ जिनक्टि १।२।६४८ ६४८
- २ जीमद् नागवत ५४२ प्रवस कवा बोरकपुर त०३ मू ५५६
- रे महायुराज १४।१६ १६१
- ४ कल्पसूत्र १६४
- ५ महबाबेब एक विश्वतिका पू १३१
- ६ महायुरास्य १८ ११६।३६३
- छ. सही वर्षे १२।हरू
- म वहीं प्राप्त्र में ३७०
- द बहुरे, १६।२६७।३७०

### २६ जैन वर्ष का सक्तित इतिहास

### वंश और गोत

उस समय का मानव समाज किसी कुल जाति अथवा वहां में विभक्त नहीं था। इसलिये श्री ऋषभदेव की कोई जाति या वंश नहीं था। जिस समय श्री ऋषभदेव की आयु एक वर्ष से कुछ कम थी वे अपने पिता की गोद में बैठे हुए कीड़ा कर रहे थे तब इन्द्र अपने हार्च में इस्तुवण्ड (गन्ना) लेकर उपस्थित हुए। श्री ऋषभदेव ने इन्द्र के अधिप्राय को सममकर इस्तुवण्ड लेने के लिये अपना प्रशस्त लक्षणा युव्द दाहिना हाथ आने बढ़ाया। उस पर इन्द्र ने इस्तु भक्षणा की बच्च देखकर उनके वश का नाम इक्बाकु वश रक्षा। १ इनकी जम्मसूचि भी तभी से इस्वाकु भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुई। २ और गोश काश्यप कहा गया। 3

### अकाल मृत्यु

वी मृत्यभदेव का बाल्यकास असि बालद से ब्यतीत हुआ कर यह के दस वर्ष के हुए तभी एक अपूर्व घटना घटी। एक युवल अपने नवजात पुत्र पुत्री को ताडवृक्ष के नीचे सुलाकर स्वय की हा हेतु प्रस्थान कर गया। भवितव्यता से एक बढ़ा परिषय ताडफल बालक के ऊपर गिरा मने प्रदेश पर प्रहार होने से असमय ही वह बालक मरकर स्वर्ग सिधार गया। यह प्रथम प्रकाल मृत्यु उस प्रवस्थिणिकाल के तृतीय आरे मे हुई। अ यौगिकिक माता पिता ने बढ़े लाड से प्रपनी इकलौसी कल्या का पालन किया प्रस्पन्त सुन्वर होने से उसका नाम भी सुनवा रख दिया गया। कुछ समय प्रवात उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई। इस कारण यह बालक प्रयानक प्रवाद मनी की मांति इघर उधर परिग्रमण करने लगी। श्रन्य यौगिलको ने नामिराजा से उक्स समस्त वृत्तांत कह सुनाया। श्री नाभि ने उस लडकी के विषय में यह कह कर कि यह ऋषभ की पत्नी बनेची अपने पास रख लिया।

- १ मार्व निर्वृक्ति वा १८६
- २ जाव पूर्ति पृ १४२
- ३ साम मल पूर्वज्ञाग पृ १६२
- ४ इस मकाल मृत्य की बढता को बैनश्रम में आइक्कांश्रमक माना मया है, क्योंकि ओम मूलि के अमुख्य परियूक्ष आधु ओस कर ही अरते हैं।
- ४ ऋवमवेष एक परिशीलम पूर् ६३३-३४

# विवाहं संस्कार

यौगितिक प्रकार में बाई और बहुत ही मित्नाति के कुन में परिवर्तित हो जाया करते थे। उस असय नर्तेसान की बाति निवाह तथा का प्राप्तृपति नहीं हुआ था। सुनन्ता के बाई की नकाल पृत्यु हो बाने से भी क्ष्मचरेन ने सुनन्ता एवं सह्वात सुनवा के बाई की वकाल पृत्यु हो बाने से भी क्ष्मचरेन ने सुनन्ता एवं सह्वात सुनवा के विवाह कर एक नई व्यवस्था का सून-पात किया। वाचार्य भी हेमचन्त्र के समुसार भी ऋष्वादेन ने लोगों में विवाह प्रवृत्ति चानू करने के लिए विवाह किया। इस प्रकार भी ऋष्यवेन ने ही बावी मानव समाज के हिलाब विवाह-परम्परा का सूनपात किया। उन्होंने गानव मन की बदली हुई परिस्थित का बध्ययन किया और अनमें बढ़ती हुई वासना की विवाह सम्बन्ध से सीमित कर मानव बाति को वासना की मही में विरन्त से बचाया।

बीस लाख पूर्व तक कुमाराबस्या में रहने के पश्चात् भी ऋषभदेव का विवाह हुआ। देवेन्द्र ने वर सम्बन्धी कार्य किये और देवियों में मुनन्या एव सुमगला के लिये वधू पक्ष का कार्य सम्पन्त किया। तभी से श्रविवाहित स्वी पुरुष के बीच सम्बन्ध होना निन्दनीय माना जाने लगा।3

#### सतान

विवाहोपरात श्री ऋषभदेव का राज्याभिवेक हुआ। छ, लाक पूर्व से कुछ कम समय तक मुनदा एव सुमगला के साथ अनासकत भाव से गृहस्थाश्रम में रहे। सुमगला ने भरत श्रीर बाह्मी एव सुनदा ने वाहुबली और सुन्दरी को युगल रूप में जन्म दिया। कालातर में सुमगला ने युगल रूप में ४ द्वार में ६ पुत्रों को और जन्म दिया। इस प्रकार ऋषभदेव के १ पुत्र श्रीर दो पुत्रियां उत्पन्न हुई। ४ दिगम्बर परम्परानुसार श्री ऋषभदेव के १ १ पुत्र माने गये हैं। ध

- १ आव निर्वेक्ति या १६१ पु १६६
- ५ जिल्लाक श्रीश्रवहरू
- ३ चैनवर्गं का मौलिक इतिहास प्रवंत गाय पु॰ १६
- Y कलात्व किरणावणी वर्ष १११-२ ; 🔻 ;
- ४ महापुराण-विमसेन १६ ४ न्यू। ३४% 🗸 🖟 🎋

### २८ खैन वर्ष का संकिप्त इतिहास

अनेक आधुनिक विचारको ने सुनंदा के साथ किये वये विवाह को विश्वसा विवाह कहा है किन्तु जैन साहित्य मे उस युगल को बालक और वालिका बसाया है न कि बुवा-युवती । और जब के बालक में ती उनका सम्बन्ध भाई बहन के रूप मे ही था पति-पत्नी के रूप में नहीं बत स्पष्ट है कि श्री महस्म देव ने सुनन्दा के साथ विवाह किया वह विधवा विवाह नहीं था । अब उनका पति-पत्नी रूप सम्बाध ही नहीं हुआ तो वह विधवा कैसे कही जा सकती है ? 9

# मरत और बाहुबली का विवाह

यौगिकिक यग मे भाई और बहुत का बाम्पत्य एक सामान्य रिवाल था। बाज जिसे अस्यत्त हेय व अनीतिस्चक समझा जाता है उस समय यह एक प्रतिष्ठित एवं सर्वमान्य प्रचा थी। भगवाम् भी ऋषभदेव ने सुनन्दा के साच पाणिग्रहरा कर इस प्रथा का उच्छेव किया तथा काला तर मे इसे और सुदृढ़ छप देने के लिये व बौगिलिक धर्म का मूलत नावा करने के लिये जब भरत और बाहुबली युवा हुए तब मरत सहजात बाह्मी का पाणिग्रहरा बाहुबली से करवाया और बाहुबली सहजात सुन्दरी का पाणिग्रहरा भरत से करवाया। इन विवाहों का अनुकरण करके जनता ने भी भिन्न योज में उत्पन्न कन्याओं को उनके माता पिता धादि धिभावको द्वारा दान में प्राप्त कर पाणिग्रहण करना प्रारम्भ किया। इस प्रकार एक नवीन परम्परा का प्रावृश्वीव हुया। 2

### राज्याभिषेक

अतिम कुलकर नाभि के समय में ही अब उनके द्वारा अपराध निरोध के लिये निर्वारित की गई विकार नीति का उल्लंघन होने लगा और अपराध निवारण में उनकी नीति प्रमावहीन सिद्ध हुई तब युगलिक लोग घबराकर ऋषभदेव के पास आए और उन्हें वस्तुस्थिति का परिचय कराते हुए सहयोग की प्रार्थना की।

ऋषभदेव ने कहा- जनता में अपराधी मनोवृत्ति नहीं फैसे और सर्वादा का यथीचित पालन हो इसके लिये दण्ड व्यवस्था होती है जिसका संवालन

१ ऋषभवेब एक परि पुरुष्ठ ३६

२ महत्रमदेश शृक्ष परिशीसन पुष्ठ १३६ १३७

राजा कियाः करता है जीर बही समय समय पर क्यानित में सुधार करता रहता है। राजा का राज्य पर पर धांत्रकेक किया जाता है। यह सुनक्रद युनलियों ने कहा — महाराज। जाप ही हमारे राजा वन जाइये।

इस पर ऋषभवेष ने नामि के सम्मानार्थ कहा - काओ इसके लिए तुम सब महाराज नाथि से निवेदन करो ।

युगलियों ने नाभि के पास जाकर निवेदन किया। समय के जानकार नाभि ने युगलियों की नम्म प्रार्थना सुनकर कहा— मैं तो वृद्ध हूं अतं तुम सब ऋषभदेव को राज्यपद देकर उन्हें राजा बना लो।

नाभि की आज्ञा पाकर ग्रुगिसिकजन पद्मसरोवर पर गये और कमल के पत्तों में पानी लेकर अर्थे। उसी समय आसन चलायमान होने से देवेन्द्र भी वहां भा गए। उन्होंने सर्विधि सम्मानपूर्वक देववण के साथ ऋषकदेव का राज्याभिषेक किया और उन्हें राजा-योग्य असकारों से विभूषित कर दिया।

युगलियों ने साचा कि अलकार विभूषित ऋषभ के शरीर पर पानी कैसे डाला जाय ? ऐसा सोचनर उन्होंने श्री ऋषभदेव के चरणो पर पानी डालकर भ्रीभ षेक किया और उन्हें अपना राजा स्वीकार किया।

इस प्रकार ऋषभदेव उस समय के प्रथम राजा चोषित हुए। इन्होने पहले से चली आ रही कुलकर व्यवस्था को समाप्त कर नवीन राज्य-व्यवस्था का निर्माण किया।

युगलियों के इस बिनीत स्वभाव को देखकर जाकेन्द्र ने उस स्थान पर विनीता कारी के नाम से उनकी वस्ति स्थापित कर दी। उस नगरी का दूसरा नाम अयोध्या भी कहा जाता है। १

#### शासन व्यवस्था

राज्याभिषेक के उपरान्त श्री सम्बद्धिक ने राज्य की सुव्यवस्था के लिये आरक्षक दल की स्थापना की जिसके ग्रीधकारी उप्र' कहलाये। भीन' नाम के अधिकारियों का मत्री मण्डल बनावा। राजा के परांशसैंवाला

१ भीग वर्श का कोशिक इतिहास प्रथम काथ पू १६२

#### ३० जैन धर्म का संक्रिया इतिहास

राजस्य' के नाम से विषयात हुए समा राज्य कर्मचारी 'कांपिय' के नाम से वामे सर्वे १९

बुध्द लोगों के दमन के लिये तथा प्रजा और राज्य के सरकाण के लिये उन्होंने चार प्रकार की सेना व सेनाचित्यों की भी ज्यवस्था की 1२ उनके चतुर्विध सन्य सगठन में गज शहर रथ एवं पैदल सैनिक सन्मिलित किये मये प्रपराध निरोध तथा अपराधियों की खोज के लिये साम दाम दण्ड और भेद की नीति का भी प्रचलन किया। 3

#### दण्डनीति

शासन की सुन्धवस्था के लिए दण्ड परम ग्रावश्यक है। दण्डनीति सर्व अनीति रूपी सपौँ को वश्च में करने के लिये विषविद्यावत् है। अपराधी को उचित उण्ड न दिया जाय तो अपराधों की सस्या निरन्तर बढती जायंगी एव बुराइयों से राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकेशी। अत श्री ऋषभदेव ने अपने समय में चार प्रकार की दण्ड-व्यवस्था बनाई। (१) परिभाष (२) मण्डल बध (३) चारक (४) छविच्छेद।

#### परिभाष

कुछ समय के लिए अपराधी व्यक्ति को आक्रोश पूर्ण शक्दों में नकरव द रहने का दण्ड ।

#### मण्डल ब ध

सीमित क्षेत्र मे रहने का दण्ड देना।

#### चारक

ब दीगह में बन्द करने का दण्ड देना।

### छविच्छेद

करादि अगोपांगों से खेदन का दण्ड देना।

- १ जिबच्टि १:२।९७४ ६७६ आव नियु सा० १६८
- र वही पाराहरश हकत
- व बही १।२।९४६

कि सार निरित्यों कर करते इसमें विद्वार्थों के संस अंसंग बेंसन हैं। कुछ विक्रो का मन्तव्य है कि प्रथम को जीतियां की क्ष्मुंच्येस के संसय चली और यो चरत के समय । आवार्य समयदेव के यत्तव्यानुसार ये जारो नीतियां भरत के समय चली। आवार्य महायां की सायां महायां महायां महायां के सामयतानुसार वन्य (वेड़ी का प्रयोग) और वात (डण्डे का प्रयोग) क्ष्मुंचनाय के समय बारम्म हो ने वे बीर शृत्यु वण्ड का प्रारम्भ सरत के समय हुआ। जिनसेनाचार्य के अनुसार बंध-बन्धनादि मारीरिक दण्ड भंदत के समय चले। उस समय तीन प्रकार के वण्ड प्रचलित वे वो अपराध के अनुसार विधे वाति य-

(१) अर्थेहरण दण्ड (२) भारीरिक क्लेश रूप दण्ड (३) प्राण हरण रूप दण्ड ।१

#### खाद्य समस्या

भगवास भी ऋषभवेव की राज्य-व्यवस्था से पूत्र मानव कल्पवृक्ष के फल और कबसूक आदि के भोजन पर ही निभर थं। जब जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी तब कर मूल मादि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने लवे और कल्पकुर्ओं की संख्या भी कम हो चुको थी करत मानवों ने स्वत उत्यन्त समसी बाहित अहाँद मान का कच्चे रूप में उपयोग करना आरम्भ किया।

उस समय अग्नि आदि पकाने के साधनों का सर्वया अभाव था। अत वे उसे कच्चा ही खाने लगे। जब कच्चा अन्न खाने से लोगों को अपच की बीमारी होने लगी तब वे थी ऋषभदेव के पास पहुचे और उनसे इस समस्या के समाधान की प्रार्थना की । भी ऋषभदेव ने उनकों शालिओं का खिलका हटाकर एवं हाथी से मसलकर खाने की सलाह दी। जब वह भी सुपच नहीं ही सका तो जल में भिगोकर और मुद्ठीं व बगत में रखकर गर्म करके खाने की राय दी परन्तु अपच भी बाधा उससे भी दूर नहीं हुई।

श्री ऋषमदेव विशिष्ण कानी होने के कारता विनि के विषय में जानते थ। वे यह भी जानते वे कि काल की एकांत स्निग्धता से अभी अग्नि उत्पान नहीं

१ व्यवनोय एक परिशीसन पुरु १५५-४६

### ३२ चैन धर्म का संविद्या इतिहास

हो सकती श्रास क्या काम की सिनासता कुछ कम हुई सब अन्होंने सकड़ियों की विस्तर सनिन उत्पन्न की और जोगों को पाक-कला का जान करत्या।

वृश्यिकार ने लिखा है कि सबोगवध एक दिन बगल के नुकों में भनायास समय हुआ बीर उससे बिन उत्पन्न हो गई। यह भूमि पर बिरे सूबे पत्त बीर घास को जलाने लगी। युगलियों ने उसे रत्न समक्रकर बहुण करता बाहा किन्तु उसकी सूते ही कब हाथ जलने सगे दों वे अगारों को छोडकर ऋषभदेव के पास आये और सारा बुतात कह सुनाया। श्री ऋषभदेव ने कहा— आसपास की वास साफ करने से आग आने नहीं बढ सकेगी। उन लोगों ने वैसा ही किया और आग का बढ़ना बन्द हो गया।

फिर अगवाय ऋषअदेव ने बताया कि इसी आग में कब्बे बान्य को पका कर खाया जा सकता है। युगलियों ने आग में धान्य को डाला तो वह जल गया। इस पर युगलिक समुदाय पुन श्री ऋषअदेव के पास खाया और बोला कि आग तो स्वयं ही सारा बान्य खा जाती है। तब बगवान ने मिट्टी गीली कर हायी के कुथ स्थल पर उस जमाकर पात्र बनाया और बोले कि ऐसे बतन बनाकर धान्य को उन बर्तनों में रखकर आग पर पकाने से वह जलेगा नहीं। इस प्रकार वे लोग आग में पकाकर खाद्य तैयार करने लगे। मिट्टी के बतन और भोजन पकाने की कसा सिखाकर श्रावंभदेव ने उन लोगों की समस्या हम की इसिमिये लोग उन्हें विधाता एवं प्रजापित कहन लगे। सब लोग नाति स जीवन व्यतीत करने लगे। है

### लोक-व्यवस्था

इस शिल्प के अनन्तर अप शिल्पा के तिये भी द्वार खुल गया। ग्रामी व नगरों का निर्माण करने के लिये उन्होंने मकान बागि की कला सिखाई।

कार्य करते करते मनुष्यो का मन उच्छ जाय तो बनोरजन के लिये चित्र शिल्प बादि का भी बाजिक्कार किया । कल्पकुक्षो के अभाव मे वस्त्र की समस्या मामने उपस्थित हुई तो अगवान् ने वस्त्र निर्माण की शिक्षा दी। बाल नाखून आदि की अभिवृद्धि से जब शरीर अभद्र व मशोभन दिखाई दिवा तो भगवान् ने नापितशिल्प का प्रशिक्षण दिया।

### १ भीन वर्ष का जीतिक इति व १६-१६

सनवाम् भी मृत्यादेव सर्वप्रथम वैद्यानिक जीर समाजशास्त्री कें। उन्होंनें समाज की रज़ना, की 1 महनवा में उत्तेख जिलता है कि शुक्त कर्म सक्त वर्षा स होने से सोग्र- मूख्यो मरने सने चारों कोड़ नाहि-काहिं तम कर्ष श्रम मारमशित से भनवाम् भी मृत्यादेव ने वर्षा की स्वीत उत्तः आवश्यक अकाश मन्य सक्त से मनता को मुक्ति दिलाई 13 इसलिये वे वर्षा के देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं।

व्यात्रामं विज्ञतेन ने पगराव् वी जागमादे के समय प्रतसित कावीनिका के प्रमुख जाह सामग्रें का उल्लेख किया है----

(१) क्रसि क्षयांत् सैनिकवृत्ति (२) वर्षि विश्वा (३) कृषि-वेती का कार्ष (४) विश्वा-काल्यक वर्ष कार्योकोतः कर कार्य, (४):वारियकाल्यापार व्यवसाय (६) विस्ता-कवाः क्षेत्रक १ क्या समय के मानवोः को व्यविक्तिकि विश्वान्ति कहा नवा है १४

### कला विज्ञान

भगनान् श्री ऋषभदेव ने अपन क्येष्ठ पुत्र भरत की बहुत्तर कलाओं क भीर कनिष्ठ पुत्र बाहुबली की प्राणी सकारों का ज्ञान कहवाला ३५ पुत्री सहस्रो

- १ शाम पुर्वता पूर्व माम अक्रिके १५६
- २ महामारेक एक वरि पू १४६
- ३ जीवान् सामयस रचंश्व ५ म ४ कविनका ३
- ४ व्यापारीय एक गरि वृ १४७
- ४. अस्य निर्मुणिस का २१३

### ३४ , सेन अस का संक्रिक इतिहास

को बारतरह विद्विपारें कर अञ्चल्न करावात बहैर कुन्दरी को वृत्तिक परिकार करहाको १३ अवस्ट्रर संख्य हैद्ध गान (माप) क्रव्यात (वीस) अलगान (सक-कुट ह्या) एवं प्रतिकार (सन सेर, ब्हेटाक) सिकलाये १३ मध्य अरब्दि प्रिरोणे की क्या की सिक्साई १४

इस प्रकार संप्राट थीं ऋष्यंदेव ने प्रधा के कल्यास के लिये उत्थान के लिये पुरुषों के बहुत्तर कलाओं का और स्त्रियों को चौंसठ कलाओं का और स्रो प्रकार के सिस्यों का जान कराया। ॥

हाथी चोडे और गाम आदि पशुंचों का उपयोग प्रारम्भ किया ह और इस प्रकार जीवनोपनोपी प्रवृत्तियों का विकास कर जीवन को सरस चिष्ट और व्यवहार बोक्स बनाया १७

### वर्ण-व्यवस्था

क्षत्रिय वैश्म और श्रृह इन तीन वर्णों की स्थापना सम्प्राट श्री ऋषभदेव द्वारा की गई । यह वर्ण न्यवस्था आजीविकावृत्ति को व्यवस्थित रूप देने के दृष्टिकोण से की गई थी न कि ऊचता या नीचता की दृष्टि से ।

सम्बाट श्री महत्वमन्त्र ने स्वयं मस्त्र धारण कर ममुख्यों की ग्रह शिक्षा दी कि धारताइयों से निवंसों की रक्षा करना सक्ति सम्पन्त व्यक्ति का प्रथम कर्त व्य है। आपके इस आव्हान से अनेक व्यक्तियों ने इस कर्म की स्वीकार किया और वे अनिय के नाम से आने वये। ह

- १ बही बा॰ २१२
- २ बहील, मा २१२
- रे बहीर बार्व २१३
- ४ वही मा २१४
- प्र करवसूत सु १.२५ अन्यूप्रीय सु ३६ जिल्लीक ११२११७१
- ६ माय हारि मा २ १
- ७ जन्मूहीय मुस्ति २ वदास्कार
- न महायुराण १=३।१६।३६२
- ह बाही व २४३।१६।३६=

मापने स्वय दूर दूर के प्रदेशों में चर-याचा कर सीमों के मन में वह विकास स्वयन किया कि मनुष्य को सतत् वितान रहना चाहिये और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुनों का बाबात निर्मात कर त्रवा का बीवन सुक्रमय बनाने का प्रयास करना चाहिये 1 जिन व्यक्तियों ने इस कार्य के लिये वपने आपको प्रस्तुत किया वे वैक्य के नाम के सम्बोधित किये नये 19

श्री ऋषभदेव ने यह भी प्ररणा बी कि कर्म-वृथ में एक दूसरे के सहयोग के विना कार्य नहीं चल सकता। इसके लिये ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो बिना किसी भेदभाव के सेवाकार्य कर सके। जो व्यक्ति सेवा हेतू अस्तुत हुए उनको सूद्र कहा गया।2

इस प्रकार शस्त्र भारता कर आजीविका ज्याने काले काजिय क्रांच और पणु पालन के आध्यम से जीविकोपार्वन करने वाले वैक्स और सेवा करने वाले सूत्र कहनाये 13 बाह्मण वर्षों की स्थापना भरत क्रांच की नई स्थ

### साधना के पथ पर

समाद श्री श्रम्पादेव ने वीर्षकाल तक लोकनायक के क्य में राज्य का संचासन कर प्रेम और न्यायपर्वक ६३ लाख पूर्व तक प्रवा का वालन किया। उन्होंने जन-जीवन में ज्यापत अध्यवस्था को दूर कर व्याय नीति तथा व्यवस्था का सचार किया और मर्यादाओं को स्थायना की। इसके उपरांत ही स्वायी सांति प्राप्ति हेतु तथा पाप रहित जीवन के लिये योगमायें का अनुसरक करना आवश्यक समझा। उनका विश्वास था कि अध्यास्म साधना के विना मनुस्य को स्थायी वांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बात पर विचार करने के उपरान्त ही उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को व्यवना उत्तराविकारी बनाकर साम्राज्य सौंप विया। बाहुवली एव बण्य पुत्रों को भी पृत्रक्-पृत्रक राज्य दे विया और आप स्वयं साम्राज्य के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त हो की की श्राप्त हो सिंग संस्य हो मंगे।

१ ब्रह्म व रश्रश्रवश्रद्ध

र बहा है उत्रत्रावशाहरू

ने महायुराव १८४।१६।१६२

४ वायं पूर्वि कि व ११२-१४ क्रिकेट वादावट के रमर

प्र. विषयित ११६१९९ के २२९ आग्रर कुन्युर प्रवृत्र विवर

### ३६ और वर्ष के स्थाप रहिहास

#### 417

ससार त्याय की जावना से लींजनिक्कमंत्र से पूर्व की क्ष्मिवेद ने प्रति दिन प्रकार की पूज्यवेसा में एक वर्ष तक एक करीन काठ लाख मुद्राएँ यान दीं 19 इस प्रकार एक वर्ष की जंबति में भी ऋषंवेद धारा तीन घरव बटठासी करोड और अस्सी साख स्वर्णी मुद्राओं का वान दिया गया 12 वान देकर आपने जब-जन के मानस में यह मावना घर दी कि अन के बोग का महत्व नहीं है बरन उसके स्थान का महत्व है।

# महा ब्रिनिस्क्रमण

पारतीय इतिहास में चैत्र कुळा बच्टमी का दिन 3 सबैंव स्भरणीय रहेगा 1 विश्व दिक सकाट और क्षाप्तिक राज्य वैश्वद को हुक सकार, भोग-विश्वास को क्षित्रां जिल्ल देकर, परमाज्यां तरक को बाबत करने के लिये 'सर्क्य सावक्यं दोष पञ्चकरवामि सर्की पाम-प्रकृतियों का' पिनस्कान के लिये 'सर्क्य सावक्यं के साथ विनीता नगरी से निकलकर सिदार्य उद्यान में स्थानिक दृश्व के नीके उत्तरायां ह तक्षत्र में चतुष प्रहर के समय वच्छ भवत के लय से युक्त होकर सर्वेप्त परिवाय करना है । बता उन्होंने सिर के बालों का बद्ध मूंचिक सुन्य किया । साम समय भगवन के प्रम से अस्ति होकर उद्यानंत्रा भोग-वकः राज्यन्त केया । साम समय भगवन के प्रम से अस्ति होकर उद्यानंत्रा भोग-वकः राज्यन्त केया । साम समय भगवन के प्रम से अस्ति होकर उद्यानंत्रा भोग-वकः राज्यन्त केया । साम समय क्षाप्त के प्रम से अस्ति होकर उद्यानंत्रा भोग-वकः राज्यन्त केया । साम समय के स्थार हजार सामियों ने की उनके सामा ही सक्य सम्बद्धकार किया । अ यद्यपि भगवान से अध्ययदेव ने उन कार हजार सामियों को अद्यान्य प्रमान नहीं की है लेकिन उन्होंने समयान का अनुसरस्य कर स्वय ही सु कन व्याव कियागों की । ध

# साधुचर्या

सीका धर्मीकार करने के अस्थाव अक्ताब परिवार साहित समाण व वेस के कराव्यों से बहुत ऊपर उठ गये थे। उन्होंने अपने स्थाब की धरिस्स विस्व

- १ आव निर्य गा २३६ त्रिविट १।३।३३
- २ जिम्बिट १।३।२४
- ३ बाव० मियु क्ति गा० १३६
- ४ अस्य ० स समीक्षक ३ ६०००० १
- ४ म्हणमनेतान एक विश्वितान कुर १६००६ १

विकासिताकर दिया । विकासित को विराह बावमा कार्क कर्न की मानार कर नहें । जाती का क्रोड़ सोई विता का चरन पारतको व पुत्रों की क्यार मनता उन्हें पत्र से विचलित में कर संती कि संबुधनित की है अंतर्गी को क्षीकार बंगोबंग है जीत्यत हुए। भाग्य, नहासम्बद्ध बाहि वार सुवार साह्न-विषय भी उन्हीं का अनुवादन कर विश्वरने संते, जरवान अहां भी कहीं वार क्यार असण उन्हीं के अनुवासी होकर आवाबत अनुसरण करते ! भनवार्य छन असमों की किसी प्रकार का आदेश निर्देश या संकेत नहीं करते वे । वे सबेक्ड मीनवास सारण कर अमण्डल पर अमितवड होंकर विचारण करते । १

भागवासू के प्रति जैनावान केक्कारत है। इन की में वे श्रवण कर सहेग किया का । वास्तरपूर्वका विवेदाः कार्ये बही का । अनस्यस्म आवाराधानाची वर्षे कठोरहाः करे के बहर महीकर सके । अगवान भी क्ष्मचरेक के और के कारण मेरे उनकर जन विकास हरे क्या का रज्यात में समान के ब्रुप्तों से कंपराकर जाहोते। जंगवान का का का को के किया और इच्छा नुसार वार्क अपना के मने । इन्हेंनि अनेक प्रकार के बिन्ह, बेश-स्थापित कर शिके 12

#### TOP IS FEED

भगवान् बोर अभिन्नेहों की बार्य कर मनासक्त जाब से ग्रामानुषाम निका के जिये अनम करते रहे किन्तु जिला एवं उसकी विधि का अनता की जान नहीं हींने से छन्हें निक्ता प्राप्त नहीं होती । इस प्रकार मिसार्थ कियरण करते हुए श्री ऋषभदेव की जनसग एक वर्ष स्थतीत ही तथा किन्तु नैश्रन भी सनके मन में किसी प्रकार की ग्लानि उत्पन्न नहीं हुई। एक दिन अञ्चण करते हुए भगवान् कुरू-जनपद में हस्तिमापुर पद्मारे । वहां बाहुवसी के पीत्र एवं राजा सोंमप्रश्न का पुत्र सेयाँस बुवराज थे। सेयांस ने रावि में स्वय्न देखा कि सुमेर पर्वत स्थामवर्ण का हो नामा है उसकी मैंने (वैयोस ने) ममूत से सीच कर किर से बमकाया । उसी रात की नगर बेष्ठि सुबुद्धि ने स्वप्त देशा कि सूर्य की हजार किरजें अपने स्थान से वांसत हो रही वी कि बोयांस ने उन रहिसयों को किर से सूर्य में स्थापित कर विवा। राजा सीमग्रव होरा भी उसी दिन

१ ऋषासेच एक परि० पू० १६५

२ विश्वविद्यः शारापरस-परवे

### ३८ शेन वर्ग-का संभिन्त इविहास

की परिषय राजि में क्ष्मण देखा का कि एक सहस्त पुरुष समुजो हो युद्ध का रहा है, श्रेगांस में वसे सहस्त्रता प्रकार की निस्त्रों सन्दु सैंग्य की त्रा विका १९ प्रात होने कर सभी ने इन स्कप्तों के सम्बन्ध में विकान सन्तर किया सीए निष्कर्ण निकासा कि सकस्य ही बीवांस को कोई विकास साम होने बासा है 12

प्रात काल के समय बेंगांस अपने बाबास में बैठा स्वप्न विकास विशेष चितन-मनन कर रहा का उन्ने बत्यन्त प्रसन्तता की बनुभूति ही रही की कि उक्त तीनों स्वप्नों की जावारिकता में ही है जैदे हाथ से कोई महान कार्य सम्पन्न होने बाला है। इसने में ही उसने दूर से आते हुए मनवान भी अपूर भदेव को निहारा वह शक्ति-भावना से बोत प्रीत हो क्या । भगवान् की देख कर वह विशिष्ट उद्धापोह करने बचा तो पाकि-स्थरम जान उद्भूत हुमा। उसके ब्रासीक में उसे पूर्व करन की स्मृति हो आई । शनवान भी ऋष्ववदेव के साथ पूर्वधव के सम्बन्धों को उसने विशेष रूप से काना और यह भी अनुभव किया कि मनवान एक वर्ष से निराहार है और एक स्वान से बूसरे स्वान पर विषर रहे हैं अभी तक कोई भी यथाकल्पनीय वस्तु उन्हें भिक्षा मे नहीं मिल सकी और भगवान याचना द्वारा कुछ यहण नहीं करहे ऐसा होच नह अपने नावास से नीचे उतरा । प्रभू की बन्दन किया और प्रमप्रित करी से तावा आये हुए इस्रु रस के कलमी की महण कर भगवान के कर कमलों में रस प्रदान किया। भगवान् बिख्दपाणि ये अत रस की एक भी बूद नीचे न विरने पाई। सगवान् ने क्यों द्वप का पारणा किया । अहीदान' की घोषणा से समन मञ्जल परिप्रदित हो गमा । पंचविष्ठ सुद्वष्टि हाई । सर्वत्र वातावरण स्थापक रम्य भीर सम्ब व्रतीत हीने लगा 18

इस प्रवस्पिणी काल में सर्वप्रमम दान क्षेपांस ने दिवा यह दिन बैशाख शुक्ता तृतीया का दिन था । भू कि इस दिन इक्षु रस का दान दिया यथा था इसलिये यह तिथि इक्षु-नृतीयां —या 'श्रक्तय-तृतीयां' के नाम से प्रसिद्ध हुई ।४

- १ विवादि शशास्त्र २४७
- २ वाय- शस्त्रविरिवृत्ति २१८।१
- र म्हणक्षेत्र स्था गाँउ पू १६८६३
- ४ क्रिपब्सिन्श्रीहैन्य ३ २

# केवल ज्ञान की प्राप्त

प्रसन्ता ग्रहण करने के परणात निर्मानक मान से तपस्या करते हुए अभु एक हजार वर्ष तक ग्रामानुपाम विचरते हुए बारकारकार की कनकारे गर्दे । मंत में सपक में जि में बाक्द ही सुनन ज्यान से बार कातिक कर्मी का सम्पूर्ण संग्र किया और पुरिसताल नगर के बाहर ककटमुख ज्यान में खाल्नुन कृष्णा एकादंशी के दिन अच्टम तन के साथ दिन के पूर्व मान में उत्तराबाद नंकन के गोव में प्यानाकद हुए और नेवल ज्ञान केवल वर्षन की उपसंख्य की । वैवं एवं देवपतियों ने केवल ज्ञान का महोत्सन किया । भनवान भाव अस्तित हो गये । केवल ज्ञान की प्राप्ति एक बटबुक्त के नीचे हुई अत खान भी बटबुक्त देश में बादर एवं गौरन की दुर्फिट से देखा जाता है । १

केवल ज्ञान की प्राप्ति स सब भगवान् जाव जरिह्त हो क्ये । अरिह्त होने से आपमे निम्नोकित बारह गुण प्रकट हुए---

(१) जनन्त झान (२) अनन्त दर्शन (३) प्रतन्त चारित जर्यात् वीतराग भाव (४) जनन्त बल-वीर्य (४) अखोक तृष्य (६) देवकूत पुण्यतृष्टि (७) दिव्य व्यक्ति (८) चामर (६) स्कटिक सिहासन (१) खन नर्य (११) आकास ने देव तुन्दुमि और (१२) सावष्यक

पांच से बारह तक के बाठ गुणों को प्रतिहार्च कहा गया है।?

विस समय संगय मा की कावभवेष को केवल कान की प्राप्ति हुई, ठीक इसी समय संग्राद भरत को अपनी सायुक्षकाचा में वक्कारत जंस्पन्न होने की सूचना तथा तीसरी शुन रास प्राप्ति की सूचना निसी ४४ वे वीकों शूचनामें एक साथ मिलने से सजाट गरत कुछ बाजों के जिये असमजस में पढ गये और निक्षय नहीं कर पाये कि सर्वप्रयम कौनशा उत्सव मनाया वाले । बतक यह विचार कर कि चक्क प्राप्ति वर्ष का और पुत्र आधित चलक कर विश्वसमां है

१ बीववर्ष का जीविक इतिहास-अचन काम,पुक्र ३२५३३

२ वही ० प्रक ३३

३ जिल्लिक शहाध्य प्रश्

४ महापुराख वर्ष २४ कातेन २

### **१० वम वय पा स्थापक र**िहार

तेकिन केवल ज्ञान धर्म का पत्त है और यही सर्वोशास्त्री प्रशिक्ष का स्थान की ही, सर्वप्रथम मनाना चाहिये क्वोंकि यह महान् वे सहान् फल केने बाला है 19

# माला मरुदेवी की बुक्ति

माता मक्ते से सपते प्राथमित पूत्र के वर्ष में कि निने क्रिका के के साम कि साम प्राप्त के प्राप्त में भारत से प्राप्त में प्राप्त के के साम कात प्राप्त के प्राप्त में प्राप्त के कि साम कि प्राप्त के कि साम कि प्राप्त के साम कि माता के साम कि साम कि साम कि साम कि माता के ती कि सिंहासना के प्राप्त के साम कि साम कि साम कि साम कि माता के ती सिंहासना के प्राप्त के सी करणों में वर्ष का देवी-देवता नक्ष कर महें हैं पूणा अर्थना कर रहे हैं और प्राप्त देवना के रहे हैं। यह सब देवक कर वह भाव कि मात कि माता कर रहे हैं और प्राप्त देवना के रहे हैं। यह सब देवक कर वह भाव कि मात कि हो नई। वासस्य मावर्षित में कि प्राप्त हो माता कि कि प्राप्त मावर्षित में कि प्राप्त कि मावर्षित हो मावर्षित हो कि प्राप्त के स्वाप्त के सह मावर्षित के कि साम कि

# देशना एव तीर्थ स्थायना

केवल झानी और बीकरायी कर बाने के ज्यारांत सववाद की झावादेव पूर्ण कर करण हो चुके थे। वे जाहते तो एकांत सामना से भी अपनी मुक्ति कर लेते किर भी उन्होंने देशमा दी। इसके कई कारण थे। प्रथम तो दह कि जब तक देशना देकर धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं की जाती तब एक तीर्थकर बान की का भीम नहीं हीता। यूसरा चीला कि सबन आसक्य सूच में कहा

#### क्षेत्रक ५कावक्रकक्ष

- ३. विराष्ट्रात विवासन के लिये केवें
  - (१) बावश्यक पूर्वि वृ १=२
  - (२) जायस्यक सत्तक वृक्ष वृक्ष व्यक्ष
  - (२) विषक्ति ११३।४२= ५३० ४३४
  - (४) ऋषमधेय श्रम वरि० व १७६-७७
  - (१) चैन सर्वे का भी। इति। ज्ञा था पूर्व एक्कर

वार्या के अनुसर अव-वीर्योजनी बाराज्य क्यांनी निर्देश व्यवसाय के प्रवास निर्देश हैं बार-वार्याम् की व्यवस्थित को सामक में प्रवस व्यवस्थितक बहुत अवस्थित हैं

जुनवान भी क्यानवेन ने प्रवन देशना काल्युन कृत्वा एकाक्सी के दिन दी थी। उस दिन भीत्वान ने जुत एवं चेरिन को का निक्यस करते हुए एकि जोजन विरस्ता सहित बहिसा, सत्य चोरीं न करना, ब्रह्मवर्ग और जपहिन्नह क्या पांच गहान्नत वर्ष का उपवेश दिया।

भगवान् श्री ऋषभदेव के इस स्थागपूर्ण हृदयस्पर्धी अवसन पीयून का पान कर गरत के ऋषभसेन गावि पांच सी पुत्रों एकं की सीती के असमया आहर्त और भी और बाह्मी आदि पांच-सी वाहित्यों ने सामति अस में संसद आतः संगीकार कर जिसा ६३

महाराज भरत सस्यग्वसँनी आवक हुए । सुन्दरी विरत्नत होकर बीक्षित होना चाहती थी । चरत्तु भरत ने उसको स्त्रीरत्न बताने की हुन्छा है रोड़ रखा बत उसने आविकाधन प्रहण किया ।

इस प्रकार साधु-सार्ग्यी आवक-आविका कर चतुविश्व श्रीव की स्थापना हुँई। यम तीर्थ की स्थापना करने से जनवान की श्रूषकंदियं सर्वक्षणम कीर्यकर विनाध

कानवान् औः ज्ञानपदिव नैः कानवें के जिल्ले ने तांच 'यहात्रसींच का कान जाववीं के विने क्षावस्थातींक का विकास किया ।

-महरुवरेन भगवास् भी कारपरेन के प्रथम समस्य द्वापाल असवस्य के

- १ संग्रमानेका भीकत्रक्षेत्रः स्वत्रक्षत् कुरु ४३
- S: Made Billitte also SX
- F- angle was something and and their sections
- भः वीकार्यः साम्यो स्वामिन्सन्तरम् । एक अपः सार्यभोषः स्वामिन्न सुनः सिन्द
- १ सराराज्यका २१।२२
- ६ सत्यार्थ सूक्ष क ७
- ७. कारपूरा १३७।१८ पुरु विकासी

प्रमान्त्रप्रभार के सन् के त्व काल युकारिक श्री निमात है। किन्दु की विकेट पुनि निमार की काल्यार के जमुता है। इसारी हुन्दि में मनवाक की महनमने के भौरासी गणधर व। उनमें से एक मणधर का नाम पुण्डरिक था, जो भगवान के परिनिर्वाण के परणाद भी तंज का कुशल नेतृत्व करते रहे वें। संभव है इसी कारण समय तुन्दरकी और लक्ष्मीयस्त्रज्ञी को प्रमाही गया और सन्होंने टीकाओं में ऋष्णसेन के स्थान पर पुण्डरिक नाम दिया जो अनागामक है। २

### मरीचि प्रथम परिवाजक

सन्द्राट भरत के पुत्र मरीचि ने भगवान् की वेशना से प्रभावित होकर मगवान के जीवरणों में ही दीक्षा प्रहण कर शी और दीक्षित होकर साधना शारम्भ की । साधना का मार्ग जितना कठिन है और इस नार्ग में माने वाली परीयह-बाधाएँ जितनी कठोर होती हैं उतनी ही कोमल कुमार सरीचि की काया थीं। फलत उन भीवण यतों और अचन्ड उपसर्ग-परीषहों को वह मेल नहीं पाया तथा कठोर साधना की पगढडी से च्युत हो गया । उसके समक समस्या ना अही हुई न तो वह उस समय का निर्वाह कर या रहा था और न ही पून ग्रहस्त्र मार्ग पर आकद हो या रहा था। वह समस्या का निवान सोजने लगा और अपनी स्थिति के अनुरूप उसने एक नवीन बीतराग स्थिति की मर्यादाओं की कल्पना की । अमण धर्म से उसने सम्माच्य बिन्दुकों का चयन किया और उनका निर्वाह करते हुए बैराग्य के एक नवीन वेस में विचरता करने का निश्चय किया। उसका यह नवीन रूप 'परिकाजक वेस के रूप ने प्रकट हुआ। यही से परिद्याजक धर्म की स्थापना हुई जिसका उनायक मरीचि ना और यही प्रथम परिकाशक था। परिकाशक गरीचि बाद में भगवान के साथ विचरण करता रहा। मरीचि ने अनेक जिज्ञासुमी की दशविधि अगम धम की शिक्षा वी और मगवाद का बिष्यत्व स्वींकार करने की प्रेरित किया । सम्बाट भरत के एक प्रथम के उत्तर में भगवान ने कहा था कि इस सभा मे एक व्यक्ति ऐसा भी है जो केरे बाद अनंने बाबी बीबीस लीबीकारों की व्यवस्था में भौतिम शीर्यकर जनेना और यह है मरीचि । अपने पूज के उरक्ष से अवगत

१ करपासा २ ७ करपहुन्त्राधिका १४१

२ ज्याचरेच एक परि० वृ १०

होकर समाट मरत गर्मव् हो गये । भाषी तीर्थंकर अद्देशि का उन्होंने मिनिः नन्तम् किया । क्ष्मार कपिस अरोधि का विकास का । उसने गरीचि छारा स्थापित परिकाशक वर्षे की सुनियोजिन क्य किया । उस सकीन परम्परा का व्यवस्थित समारस्थ किया । १

# अंटठानवे पुत्रों की दीका

विशिष्य करने के उपरांत करत ने अपने आताओं को भी अपने नामां मुन्दीं मनाने के सिये उनके पास अपने बुत मेंने । दूत की आता को भूनकर सभी धाईयों ने मितकर निकार निमय किया किया ने किया निकार निकार निकार किया किया के किया । भगवान में उपस्त किया पर नहीं पहुंच बके । तब ने नगवान के पास बाये । भगवान में उपस्त किया । भवनान की विश्य वाणी में आव्यात्मिक साधाज्य का महत्व और समर्थनक भौतिक राज्य के त्यांत्र की बात सुनकर सभी अवाक् रह तये । उन्होंने भगवान के उपयेश को विश्रोधार्य कर पंच महाबात कप सम को स्वीकार कर समनान का सिकार यहण कर निया ।

समाद भरत को जैसे ही वह समाचार निमा तो वह सैक्कर आहे और माहयों से राज्य बहुण करने की प्रार्थना करने सचे। तभी देन नाहमीं को भरत की स्नेहमरी वस्तें भ्रमने संकल्प से विश्वसित नहीं कर सकी। अब वे आस्थारिमक राज्य के अधिकारी बन गरे। अस्त को निरास सौटना पड़ा । इ

- १ देखें (१) चौबीस शीबंकर एक व्यविशय पू ६-७
  - (२) साव भाष्य वाक ३७
  - (३) साम विर्धन यान ३५० से ३५०
  - (४) जाल संसं० प्रटंस प्रवेर प्रवेट
  - (४) त्रिवाचिक शहाध्य
  - (६) बहायुराच १८।६२।४ ३
- २ केमें -- (१) विव्यक्तिक वाशादन्य-दर्द वादार्थ-वर्द्द
  - (२) मनवती १४।६ (३) बाच कुल जिलकार २०४-१५
  - (४) वीतव् वाववत् धारानागरः शासंबंधरः प्रायागर्यः प्रायादाप्रः (१) वृद्युराखः वशादेशराचीर

### ११ मेंप धर्म का बीवाना प्रतिहास

# मरत जीर बाहुबली

अब भारत बाहुबली को अपने बाहीय करना चाहते ने । इसके निर्मे पूक संदेश केकर बाहुबली के पास एक दूत मेजा गया । भारत का संदेश सुनकर बाहुबली क्रोधित हो उठे । उन्होंने बाहीनता स्वीकार करने के निर्मे भागा कर दिया । कहनवाया कि जब तक भारत मुक्ते नहीं और के अब करने वह, विजेका नहीं है । १

भारत एक विकास तेना लेकर बहुनती तें युद्ध फरने के लिए बहुनी की सीमा पर जा पहुंचे। नाजुंकी मी अपनी छोटी तेना की सजाकर युद्ध की मीमा पर जा पहुंचे। नाजुंकी मी अपनी छोटी तेना की सजाकर युद्ध की मीमा में मान गयें। दीजेंका तक बुद्ध कसता रहा किन्तु हार जीत का निजेंक नहीं हों सेका। मतत बाहुनती कें सुकाब बर यह निजेंच किन्तु कर की 12 इस पर हाउंट युद्ध वाकंत्रूद्ध बाहुगुंद्ध मुंब्दि-मुद्ध कीर दण्ड युद्ध हुए 13 सभी में बाहु बसी की ही विजय हुई। इससे भरत ने आवेंच में आकर मंगीया भूतकर बाहुनती के शिरमण्डेदन करने के लिये कर का प्रयोग किया। इस पर बाहु बसी के सार्क्षिक हो को । अध्यक्षकर बाहुनती के स्वाह को सकता को शिवा हो सकता मार्किण कर सुद्ध मान्य के आस आक्ष्म को है जा का मार्क्षिक के सार्क्षिक सार्क्षिण कर सुद्ध मान्य के आस आक्ष्म को है जह के कार सार्क्ष के सार्क्ष मार्क्ष कर सुद्ध मान्य के आस आक्ष्म को है अध्या में स्वयनसम्बद्ध कुंक उद्धा अस्त को असने किये कर सांव्यक्ष की हो अध्या में स्वयनसम्बद्ध कुंक उद्धा अस्त को असने किये कर सांव्यक्ष की हो अध्या में स्वयनसम्बद्ध कुंक उद्धा अस्त को असने किये कर सांव्यक्ष की हो प्रदा पर वार्ष पर सांव्यक्ष की सांव्यक्ष की अध्या में स्वयनसम्बद्ध कुंक उद्धा अस्त को असने किये कर सांव्यक्ष की स्वयनसम्बद्ध कुंक उद्धा असने किये कर सांव्यक्ष की सांव्यक्ष की सांव्यक्ष की अध्या की अध्या में स्वयनसम्बद्ध की सांव्यक्ष की अध्या में स्वयनसम्बद्ध की सांव्यक्ष की अध्या की अध्या की स्वयनसम्बद्ध की सांव्यक्ष की अध्या की स्वयनसम्बद्ध की स्वयनसम्बद्ध की सांव्यक्ष की अध्या की सांव्यक्ष की सांव्यक्ष

बाहुबली ने क्रम्म होकर भरत पर ब्रह्मर करने के किये अपनी प्रबल मुटठी उठाई। इसे देखकर आधाल शूंच स्रती के समाप्ट अस्त वे खूल की है किन्तु आप यूस न करें। छोटे भाई के द्वारा ज्येष्ठ आता थीं हस्या सनुवित

- १ जिमचिं १।४।४६७
- २ मानस्यक चूनिः हुः ३१०
- 2 America migratical
- Y WER PANNUSSMESS
- a mile seamant

है 19 महान पिता के पुत्र और कहते हैं के कार उनके किया किया किया किया है। कथी कीटा वहीं होता 1.1-2

काहुक्ती काफ़रें के का हुंका । एक हुंका प्रश्त कर न निर्देश रेक्क के हुँ सिए पर निरा अर्थि सुंबत कर व बनगा बन का उठ बाहु वंती कि पर पति के हैं सिए पर निरा अर्थि सुंबत कर व बनगा बन का उठ बाहु वंती कि पर पति के के एक वर्ष । व पिताओं की करगा में पहुंचने पर की परंग में नहीं पहुंच सकें । पूर्व की कित साथु अपु माताओं को नमन करने की बात स्मृति में बातें ही समझें चरण एकांत बात कानन में स्तब्ध ही क्षें अर्तियांच कर बिवय पाने बाते बाहुबती अस्मिता से पराजित हो गये। एक वर्ष तक हिनां नय की माति अडोल व्यानमुद्धा में अवस्थित रहने पर भी केवल बान का दिव्य आसोक प्राप्त नहीं हो सका। बरीर पर सताए बढ़ गई पित्रयों ने बोसले बना सिये पर वाल्मीकों (बाबियों) से वेष्टित हो गये तथापि सफल्ता नहीं सिकी। ।

# बाहुबली कों केवल ज्ञान की प्राप्ति

एक बर्म के इप्तरान्त भगवान, की ऋषभदेव ने बाहुबली में खन्तावर्णीति खगाने के लिये द्वाह्मी भीर सु दर्श को के जा। नमन करने के बाद दोनों ने कहा हाथी पर आरूड़ व्यक्ति को कभी भी केवल जात की आप्ता नहीं होती अत नीचे उतरों। पहन अब्दों को सुनते ही बाहुबली के जितन का प्रवाह बवल गया और वे बास्तविकता समक गये। छोटे भाई चारित्रिक विकि के बे बे हैं। उन्हें नमन करना चाहिये। बस। वे जैसे ही नमन करने के लिये बड़े कि सभी बन्धन दूट वये। बहुकार बिनय से पराचित हों क्या। वे केवली बन यये। भगवाय श्री ऋषभदेव के चरणों से पहुच कर उनकी केवली परिषद में बिराजित हो गये।

- १ बही वाशाकरक ७२८
- २ प्राप्तवेश एकं वर्षि पृ १४२ प्रवंश सैरेकरण
- the fine with the same
- ४ व्यवस्था क्षं वरित पुर १४२०६१ प्रवंत वर्तप्रकृत
- X. Mailes fixture-ver
- ६ मही राप्राध्कारकरू सामक मू यूक २११

# भरत को केवल ज्ञान प्राप्ति एवं निवीच

शक्का भारत के एक छन सामाज्य का सत्ताधीन होकर भी समाद भरत के मन में ब तो बैधन के प्रति आसमित का भाव का और न ही अधिकारों के किये जिल्ला का । युवासन के कारण में इतने सोकप्रिय हो समें के कि अन्हीं के नाम को आधार मानकर इस देश को मारतवर्ग कहा जाने लगा। युदीर्चकाल तक में शासन करते रहे किन्तु दायित्वपूर्ति की कामना से ही अन्यका अधि कार सत्ता ऐक्वर्ग आदि के भाग की कामना तो उनमे रचमान भी नहीं वी।

भगवान् श्री ऋषभदेव विचरण करते करते एक समय राजधानी विनीता नगरी में पद्यारे यहाँ भगवान् से किसी जिज्ञासु द्वारा एक प्रवन पद्या गया जिसके उत्तर में भगवान् ने यह व्यक्त किया कि चक्रवर्ती सम्प्राट भरत इसी मन में मोश्र की प्राप्ति करने । भगवान् की बाणी अझरण सत्य चटित हुई । इसका कारण यही था कि साम्प्राज्य के भोगोपभोगों में व मात्र तन से ही सलग्न वे मन से तो वे सर्वथा निज्ञिन्द थे। सन्यग् दर्शन के आलोक से उनका चित्त जगमग करता रहता था। उन्हें अंतत केवल ज्ञान केवल दर्शन उपलब्ध हो गया। कालान्तर में उन्हें निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई भीर व सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गये। १

### धर्म-परिवार

जिस प्रकार भगवान् भी श्रायभदेव का ग्रुट्स्च परिवार विशाल था उसी प्रकार उनका धर्म परिवार भी श्रति विशाल था। भगवान् के पावन प्रवसनों को सुनकर चौरासी हजार समण वने और तीन साख श्रमणियां बनी। तीन लाख श्रावक और पाच लाख चौपनहजार श्राविकाएँ हुई। 2

- १ बोबोस सीवकर एक वब पू ११ विस्तार के लिये देखें -
  - (१) जैनधर्म मीर दर्शन-मुनिन वयस (२) अन दर्शन के भौतिक सत्व
  - (३) आवश्यक निर्वातित पा॰ ४३६ (४) आव० प्राधि प्र० हरण
  - (४) ऋषमदेव एक वरिज्ञीलन
- २ कल्पसूत्र-१६७ ४६

0

भगवान के धर्म-परिवार में बीस हजार केवन जानी बारह हजार छ. सी मन पर्येवज्ञानी नी हजार अवधिकानी बीस हजार छ सी वैक्रियसम्बद्धारी चार हज र सात सी पवास चीवहपूर्वधारी जारह हजार छ सी पवास वादी थे।9

### परिनिर्वाण

तृतीय अपरे के तीन वर्ष और साढ़ बाठ मास क्षेत्र रहने पर धगवान् दस ह्वार अमणों के साथ अध्यापद पर्वंत पर आकृत हुए। चतुर्वंत अत्वत से आत्मा को पावित करते हुए विभिन्नत नक्षत्र के योग में प्रांक्रासन है स्मित् सुक्त व्यान के द्वारा वेदनीय कर्म आयुष्यकर्म नाम कर्म और गोत कर्म की नष्ट कर सदा सर्वदा के लिये अक्षर अजर अगर पद की प्राप्त हुए। जिसे जैन परिभाषा में निर्वाण या परिनिर्वाण कहते हैं।2

मगवान श्री ऋषभदेव का जीवन व्यक्तित्व और क्रुतित्व विश्व के कीट कीटि मानवों के लिये कल्यागरूप भगलरूप और वरदानरूप रहा है। वे श्रमण संस्कृति और बाह्यसा सस्कृति के बादि पुरुष हैं। भारतीय स्कृति के ही नहीं मानव सस्कृति के बाद्य निर्माता हैं। उनके हिमालय सद्श्व विराट जीवन पर दृष्टि डालते डालते मानव का सिर कवा हो जाता है और सतर भाव अद्धा से भुक जाता है।

### विशेष

स्थानांग सूत्र ने जो दस आइवर्ष गिनाये गये हैं उनमें से एक आक्षयें उरहार अवगाहना के १ प्र सिद्धों से सम्बंधित हैं। वे १ चनुष की श्रव गाहना बाले १ प्र सिद्ध मगवान् श्री ऋषभदेव के समय हुए। निश्चम के श्रंतुसार उरहास्ट अवगाहना वाले दो 3 ही एक साथ सिद्ध होने चाहिये लेकिन भगवान् श्री ऋषभदेव और उनके पुत्र आदि १०८ एक समय ये एक साथ सिद्ध हुए यह आस्वर्म की बात है।

१ अल्पर्ज ५० १६७

२ मध्यमदेश : क्या विरामित्रंग पूर्व २३४ ३५ हि० सस्यास्य विरत्सर के सिने देखें (१) आयः पूर्वि २२१ (२) अस्थ०विश्वाण३३३

<sup>(</sup>३) करवसूत्र १८६।५६ (४) त्रिकंच्यि ने।६।४५६ ४६१,

<sup>(</sup>X) medigin as Aries

३. बसरा १६ - व्यक्तोसोनाक्ष्याच् व विस्ताते सुवयं कृते १ १४ संस्थाः

# ३ मगवान् श्री ऋजित (जिस् सर्गः)

प्रथम तिर्वेकर, बावव सम्बता के बाद प्रवर्तक भगवान् श्री ऋषधदेव के सुदीर्वेकास पश्चात् इस सरातव पर दितीय तीर्वेकर के रूप में सगवान् श्री अजित का अवतरक हुआ।

# पूर्वभव

महाराज दिससवाहन के जीवन में इन्होंने बड़ी साधना और जिन प्रवचन की मर्कित की थीं। संसार में रहतें हुए भी इनका जीवन भोगों से अलिप्त था। विकास राज्य जौर भव्य जोगों को पाकर भी उस और इनकी प्रीति नहीं हुई। जीव इनको युद्धकीर दानवीर और दयावीर कहा करते थे।

इनका मन निरन्तर इस बात के लिये चितित रहता वा कि — अनुध्य जम्म पाकर हमने क्या किया ? बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनो को सताध्य किसनों को उत्पन्न और किसानो को निरम्म किया; जिसकी कोई सीमा वही । तह धन और सम्मान के लिये हजारों कव्ट सहते रहे। पर अपने प्रापको खंबा स्टाने का कुमी दिचार नहीं किया। क्या बीवन की सफलता बड़ी है ?

राज्य के इस प्रकार के जितन को तक और बन मिला जब बरियम बाजाय के नगर के उद्यान में जाने की शुष्प मुजना वन पालक ने जनकों दी। बड़े उत्साह और प्रम के साथ राजा बाजाय को बन्दन करने गया और बाजाय के त्यागपूर्ण जीवन के दर्शन कर गरम प्रसन्न हुआ। उसके खन्ममंत्रा की जाती बासनाएँ शांत ही बयी। बाजावं के त्यान कीए वैरास्यपूर्ण जेपदेश को जुनकर राज्य विश्वत हुआ और पुत्र की राज्य सींग्वार प्रवच्या प्रहण कर ती ।

यह साथु दन यथे । पांच समिति तीत वृत्तिः की सायगर कालो हुन्। उन्होंने विविध प्रकार के तप अनुष्ठाव असीव किक् और वृत्तावती प्रवासकी साथुदिह चौर जहातिहः स्मितिया जैति राज्याने विद्यापको के विद्यापको है विश्व बोल की आराधना से तीर्वकर गास करों का उपार्थन भी उन्होंने आराविका अन्त समय में अनसन के साथ प्राण त्याव किये बीर विजय विभान में भृहसिना सम से उत्सान के साथ प्राण त्याव किये बीर विजय विभान में भृहसिना

### मासा फिता एवं करन

साथ शुक्ला अष्टमी के शुप्त दिन रोहिणी नक्षत्र से सगवानु का जन्म हुना। नरेन्द्रों ने ही नहीं देवेन्द्रों ने भी जन्मोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया। वसक्य देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर हार्विक हुवं न्यक्त किया गया। इस मंगल अक्सर पर राजा जितक्षत्र ने कैदियों की मुक्त किया ग्रीर याचकों की मनीयां कित दान देकर प्रसन्त किया।

#### नामकरण

मासा निकास देवी के सभे ये जान से वापका का प्रस्त के कोई भी का का विकास का को की सही को की स्वापका । इसकिये पाता-विकास हा व्या सम्मान नाम अभिन्न तका अभिन्न नाम अभिन्न तका अभिन्न नाम अभिन्न तिकास की का को कि साम समितिक की से साम प्राप्त की से साम प्राप्त की से साम समितिक की महाराज जितकानु के का में अधित सुद्धी पासे के । बात सपने पुण का नाम अजित रक्षा । 2

### SELANDAMI

जब बाप युवा हुए ती माता पिता के बासह से बोग्य कन्याओं के साथ

- १ जैस वर्ग का मौतिक इति अ ल्यालपुरूक्त
- २ व्यावनात्रकाश्रुवित न्यूर्वनात्रम स्टूब्स्ट्र

### १० बैन वर्ष का बंधिक इतिहास

क्षापका विकास हुआ । नेनिकयं कांग कालिया आमें ते इस सरेशारिक स्मावहार को नेवाले रहे व

मोक्ष-सामन की इच्छा प्रकट करते हुए एक दिन राज्य जितक्षञ्च ने सजिस से राज्य प्रहण करने के लिये कहा । आपने सुफाव दिया कि राज्य का धार चाचा सुनित्र को साँप दिया जाने । किन्तु उन्होंने की इसे स्थीकार कहीं किया । तब जापको ही राज्य धार का सुनासन अपने हाथों ने सेना पहा । भापके शासनकास में प्रजा बुल-समृद्धि और बांति का अनुधव करने कथी । इस सबक्ति से महाराज अजिस अपने कर्लंड्य के प्रति का अनुधव करने कथी । इस सबक्ति से महाराज अजिस अपने कर्लंड्य के प्रति का संस्था को रहे के । जिस कार सन्ति ने महाराज अजिस अपने कर्लंड्य के प्रति विश्वास कने रहे के । जिस कार सन्ति ने प्रति ने पूर्णकण से जवासीन के । संस्था आपने राज्य का भार सुनित्र के पून सबर को साँपकर दीक्षित होने का सकत्य कर लिया । सगर आमे क्षाकर इसरा जक्ष्यतीं बना ।

### दीक्षा एव पारणा

श्री बितत के विरक्त भाव को जानकर लोकान्तिक देव आये और उन्होंने प्रमु से धर्में ती के प्रवर्तन की प्रार्थना की । प्रभु ने भी एक वव तक दान देवर भाष खुक्सा नवर्मी को दीखा की तमारी नी । हजारो स्त्री-पुरुषों के बीच जब जाप सहस्ताम्बन में पासकी से नीचे उत्तरे तब जयनाद से गगन मण्डल मूळ उठा 12

भगवान् श्री बजित ने पवमुष्टिक लोचकर समस्त सावध कर्मों का त्याम किया। दीक्षा की महत्ता से प्रभावित होकर बापके साव एक हजार अन्य राजा और राजकुमारों ने भी दीक्षा ब्रह्ण की। उस समय बाप बेलेड की तपस्या में वे। अयोध्या के राजा ब्रह्मदत्त के बहां भववान् भी अजित का प्रवम पारणा जीरान्न से सम्बन्न हुआ था।

### केवल ज्ञान

बारह वय तन छद्मस्य अवस्था मे विकारने के बाद भगवार्थ पुतः विनी

- १ चैन बस का नी इस जा पृ ६६
- २ वीन धर्म का नी इ अ का पू ६६ तिकोध पञ्चाति था ६४४-६६७ वें अध्यक्त काल का अस्त्रेक है।

तानयरी के सहस्तान्त्रवचान में पद्मारे और सरापर्ण नामक वृक्ष के लिखे क्यांन-मन ही नवे। स्थान की परमोच्च हिमति में याँच प्रुक्ता एकावशी के दिन प्राठ कास में जब जन्मरोहिणी नक्षण था तम सक की तपरचारों में सनवास ने केवल बात और केवल दर्शन प्राप्त किया। देशों ने इन्हों ने संग्रवीं कु का केवल बान उत्सय मनाया। देशों ने समनवरण की रचना की। उच्चान-याल ने सबर राजा को धनवाच को केवल कान प्रकृष होने की सुवका की। राजा स्वार अपने विश्वक राजप्रदिवार के बाय कावाच्च के सबस्तरण में एकारे। सगवाच ने समनसरण के बीच सिद्धासन पर विराज्यान्त्र होकर दिक्ता की। देशना सुनकर सिहसेन जादि ६५ व्यक्तियों ने प्रवच्या महण कर बणकर पर प्राप्त किया। महाराज सुनित्रविजय ने भी प्रवज्या महण कर बणकर पर प्राप्त किया। महाराज सुनित्रविजय ने भी प्रवज्या महण की। अवशेंस् के बतुविध संघ की स्थापना की। तवनन्तर सम्बान् ने विश्वाल सुनि समूह एव गणकरों के साथ विद्वार कर दिया। विद्वाल सुन की स्थापना कर बाप भाव तीर्थंकर कहलाये।

### धर्म-परिवार

बापका वर्ग-परिवार इस प्रकार वा -

| गरावर            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>e</b> x        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| केवली            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - २२              |
| मन पर्यवज्ञानी   | <del>to and the second seco</del> | १२४               |
| वयविकानी         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~ £¥              |
| चौदह पूर्वधारी   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>—</b> \$\psi\$ |
| वेक्रियलव्यिषारी | esperiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 80              |
| बादी             | denotified                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 458             |
| साबु             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90                |
| साच्वी           | department                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o \$ f            |
| धावक             | <b>Control</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -785 0            |
| श्राविका         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ \$ x 0 5       |

शामनों में तीर्थकर चरित्र पु १७२
 श्रीन वर्ष का मी इति प्र का पु ६६-६७

### प्रमु जोक कर्म का मानिकार करिशास

#### पश्तिवीम

अन्त में ७२ लाख पूर्व की आयु पूर्णकर जाप एक हजार मुनियों के साथ सन्मेंद् शिखर पर एक शास के धनशनपूर्वक चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन मुचितर नक्षत्र में सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए । बह्दी धापका निर्वाण दिवस है।

वाकी आश्रास्त् आवा वृत्रे सुधार वाक्या में भीरत ताला पूर्व सुधा कविक सारक्षण की 'बाल्या' में आवश्रानां बार्यक्षण बार्यका' में बीर मुख नाम ज्ञान सारक कूर्व में वाकी प्रवर्तक ने न्यारीत किमेशन

आएके निर्वाण के प्रशात भी दीषकास तक आपके द्वारा स्थापित अमें शासन पसदा रहा और शास्त्रम अत्याओं का कल्याम होता रहा !

0

(विश्व-अध्य

मगवान् श्री अवित के उपरात क्रमणान् की संभव तीसरै तीर्वकर हुए। पूर्व भव

# जन्म एक भारता-निसा

देवसोक से निकसकर विपुत्तवाहन के जीव ने आवस्ती नगरी के महा राजा जितारि के वहां पुत्र रूप मे जन्म लिया । इनकी। अवस्ता कर काक स्वती! सेनावेदी था । फाल्यून चुक्ता अध्यमी को मृगिधिए नसत्त में स्वर्ग से अ्थवन कुए जब आए नुर्श में साथ तक माता ने चौद्ध प्रमुख ग्रुभ स्वप्न देवें और महाराज जितारि के मुख से स्वप्न फर्ज सुनकर रानी परन प्रसन्त हुई ।१

उचित बाहार विहार और मर्यादा से नव आहु तक माले की सिंहस्तानक

१ चैनधर्म का मौतिक इति अरु कर्क कुँ वृद्ध

### ५४ जैन धर्म का संकिप्त इतिहास

कर मृगशिर शुक्सा चतुर्वेशी को अर्थरात्रि के समय मृगशिर नक्षत्र में माता ने सुखपूर्वक पुत्र-रस्न को जन्म दिया । १

#### नामकरण

आपके जन्म से सम्पूर्ण केंक्स में अव्युक्त परिवर्तक होने करे । समृद्धि में बमृतपूर्व बृद्धि होने सनी । बाग्य भी कई कई गुना विवक उत्पान होने सगा । इसके अतिरिक्त महाराज जितारि के श्रव असम्जव प्रतीत होने वाले कार्य भी सम्बद्ध हो गये । अतः माता-प्रिका दे विवेकपूर्वक अपने पुत्र का नाम सम्भव रसा ।2

# गृहस्थावस्था एव दीक्षा

युवा होते पर सम्भव का विवाह सुन्दर राजकुषारियों से किया गया। जन्म हो पन्द्रह लाक्स पूर्व व्यक्तीत होने पर पिता ने जापको राज्य भार सींप दिया । चार पूर्वा ग अधिक चवासीस साचा पूर्व तक आप राज्य करते रहे । तदनन्तर मार्थ शीर्ष पूर्णिमा के दिन मुमशीर्थ नक्षत्र में जब चन्द्र का योग या तब आपने तीर्वंकर की परव्यरा के अनुसार वार्षिक दान देकर सर्वाव नामक मीविका में आरूड होंकर सहस्ताम्ब्रक्त में बच्छ तपस्या के साथ दिन के पिछले प्रहर में एक हजार राजाओं के साथ प्रशब्या प्रहण की 13

जापके परम उच्च त्यान से देव दानव एक मानव सभी नहुत प्र**जा**वित वे क्योंकि आप चसु, श्रोत्र शादि पांच इन्द्रियों पर और क्रोच मान नाया एव लोभ रूप चार कवाबों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर मुसित हुए। दीक्षित होते ही आपको मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न हुआ और बन जन के मन पर धायकी वीका का बड़ा प्रभाव रहा ।४

# विहार और पारणा

जिस समय आपने दीक्षा प्रहुश की उस समय आपको निर्जल वच्ठ प्रकत का तप था। दीक्षा के दूसरे दिन प्रभु सावस्थी नगरी में पदारे और सुरेन्द्र

रै भौगमर्भ का भौ इति। प्रक्र का युद्द

र चन महान पुर्व चन मृ ७२ इ बागमों में तीर्च चरित्र पू १७६

४ धेनधर्म का मी इति अ आ पुरु ७०

राजा के यहां प्रथम पारणा किया । किर तथ करते हुए विश्विन्त्र न्यामन्त्रकों में विश्वरते रहे ।१

#### केवल ज्ञान

यौदह वर्ष तक सन्त क्लॉ स्ट्रून कंदराओं, एकान्त मिरि किसरों पर ध्यान-मीन रहे मीन पूर्वक साधना-सीन रहें। स्द्यावस्था में श्रामानुष्ठाम विहार करते रहे। मन्तत अपने तप हारा प्रमु बनवाती कर्मों के बिनास में समर्थ हुए उन्हें भावस्ती नगरी में कार्तिक हुण्या पंचनी को नुगन्निर नक्षण के चुभ भोग में केवल जान केवल दर्शन का लाम ही नया। 2

केवस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत प्रमु ने देशना देकर साथु-साम्यी आवक-भाषिका रूप चतुर्विष्ठ सथ की स्थापना की और फिर आप भाष तीर्थंकर कहसाये।

## धर्म-परिवार

श्री चारू भी सगवान् भी सभव के प्रमुख शिक्य वे । शेष धर्म परिवार का विवरण निम्नलिकितानुसार है —

| गराभर             | <del></del> १ २ |
|-------------------|-----------------|
| केवसी             | -94             |
| मन पर्यंबज्ञानी   | ~979*           |
| अवधिज्ञानी        | - 45            |
| चौदह पूर्वधारी    | - 794           |
| वैक्रिय सन्धिधारी | -925            |
| वादी              | -92 0           |
| साबु              | ₹               |
| साध्वी            | <b>₹₹\$</b>     |
| मानक              | - 741 •         |
| <b>बाविका</b>     | - 5350          |

१ बेनवर्ग का की० झ० का पु० ७० २ भीवीस सीवेंसर एक वर्ग० पु०१३

#### **१५ केन वर्ष का स्वित**्त इतिहास

# परिनियोग न

भगवास् ने केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद चार पूर्वीय और चौदह वर्षे कम एक लाख पूर्व तक तीर्थंकर पद की पासना करके एक हजार सुनिस्ते के साथ सम्मेद शिख़र गर्वेत पर चैत्र शुक्ता पंचनी के दिन मूनशिर नकात्र में मोझ प्राप्त किया । त्रवक्षांच् का कुछ शांबुष्य साठ लाख पूर्वे का रहा । १

0

# ४ भगवान् श्री श्रमिनंदन (भिक्ष औ)

भगवान् श्री सभव के पश्चात् चीत्रे तीर्घकर क्य में सापका सवाहरस्य हुना।

# पूर्व भव

प्राचीनकाल ने रत्नसचया नामक नगरी थी। महाबक्ष नाम केन्द्री खाक थे। वे बढे वीर और वार्मिक थे। उन्होंने एक बार विमलसुदि से उपदेश सुना और ससार में विरक्त होकर प्रयाण्या ग्रहण की। प्रयाण्या लेकर केन्द्रवम् की विश्व आग्राधना करने नगे। सयम की साधना करते हुए उन्होंने तीर्थंकर नाम कमें का उपाणंग किया। अन्त में कावस्तपूर्वक देव का त्याय कर समुत्रक मृति विजय नामक अनुत्तर विमान में देवरूप से उत्पन्त हुए। १

# जन्म एवं माता पिता

विजय विमान से ज्यवन कर महाबस का जीव अयोध्या नगरी में महा राजन समर के यहां सीचेक्ट रूप से उत्तरका हुआ। वैकाक सुनता पहुंची को पुन्द नक्षण में प्राप्तका कियम विमान के ज्यवन हुआ। महाचानी सिकामी ने गर्म धारण किया और उसी राति को चौदह संस्थाकाडी शुक्त क्यान के के

नर्मकाल पूर्ण होने पर मात्र शुक्ला द्वितीया को पुष्य नक्षत्र के योग छे माता तिदार्थों ने सुखपूर्वक पुत्र रत्न को जन्म दिया। आपके अम्म के समय नवर और देश में ही नहीं बरम् सम्पूर्ण विश्व में सुख कर्रोंन्त एवं सानन्द की नहीं पैता वर्ष में देशों और देशपतिकों ने आपका अन्य महोरेस कालावा है

- १ कागमों में तीर्थं वरित्र प् १७=
- २ मेंग धर्म का मो इति प्र का न्यूक अन्
- ३ वहीं पुर ७२

#### ५८ जैन वर्ष का संक्षिप्त इतिहास

#### नामकरण

अब बालक माता के वर्ग में था तब राजा का समस्त राज्य और कुंस आमंदित हो उठा या इससिये बालक का नाम अभिनयन रखा । १

#### गृहस्थावस्था

आपके मुदा होने पर पिता ने सुन्दर राजकुमारियों के साथ आपका विवाह किया। साढ़े बारह साख पूर्व व्यतौत हो जाने पर पिता ने अभिनदन का राज्या भिषेक किया। इसके उपरांत राजा सबर ने बीका ग्रहण की। आठ पूर्वीम सहित साढे ख्रतीस लाख पूर्व तक भगवान् श्री अभिनदन ने प्रजा का पूर्ववत् पालक करते हुए उस पर शासन किया। 2

## दीक्षा एवं पारणा

प्रजाजनों को कर्तव्य-पालन और नीतिधर्म की शिक्षा देते हुए साढ़े छत्तीस लाख पूर्व वर्षों तक उत्तम प्रकार से राज्य का सकालन कर प्रमु ने दीक्षा प्रहण करने की इच्छा प्रकट की । लोकान्तिक देवों की प्राथना और वर्षीदान देने के पश्चात् माथ शुक्ला द्वादशी की अभिकि-अधिजित नक्षत्र के योग में एक हजार राजाओं के साथ भगवात् ने सम्पण पापकर्मों का त्याग किया और वे पच मुक्टिक लोच कर सिद्ध की साक्षी से समम स्वीकार कर ससार से विमुख हो मुनि बन गये। उस समय आपको बेले की तपस्या थी।

दीक्षा के पश्चात् जाप साकेतपुर पद्यारे और वहां के महाराज इन्द्रदश्त के वहा प्रकम पारणा किया। उस समय देवों ने पंच दिव्य प्रकट कर 'झहोदान अहोदान' का दिव्य घोष किया।

## नेवलज्ञान

दीका प्रहण करते ही भापने मौनव्यत बारसा कर सिमा जिसका निर्वाह करते हुए उन्होने अठारह वर्ष की दीर्च अवस्थि तक कठोर तप किया स्था स्थ

- १ व मह दु क वृ ७५
- २ जानमों में बीचं कर करिज़ कु १७६
- २ व्योगधर्मकाची इति प्रकाय ७३

विषय भाग वादि में स्वव को व्यस्त रखा। इस समस्त अविध में के बादका भवाव में क्षेत्र करते रहे। अववान भवाव में प्रमण करते रहे। अववान भवावमा में प्रमण करते रहे। अववान भवावमा में प्रहस्थान्य में नेति भी तथाया में के कि जनका निष्ठा प्ररम् समाधियका में प्रविक्ट हो यथा। वे खूल बुक्लभ्यांक में जीन के कि उसी समय उन्होंने जानावरण वर्षनावरण मोहनीय और धन्तराव इन चार चाती कर्मों का अथ कर दिया। विभिन्न नक्षण में पीच जुक्ता चतुर्वेकी की जीवान ने केवल आण-केवलवर्षन प्रमण कर विमा । के

देवों तिर्येशों और मनुष्यों के अपार समुदाय में भनवान् ने प्रथम देशका की। इस जवसर पर आपने धर्म के मूड अर्थ का विकेशन किया और उसका मर्म स्पष्ट किया। देशना देकर आपने चतुर्विध संघ की स्थापना की और साथ तीर्यंकर कहलाये।

#### धर्म-परिवार

वापका वर्ग-परिवार इस प्रकार था --

| नण एव नज्ञर       | - ११६        |
|-------------------|--------------|
| केवसी             | - 48         |
| मन पर्यवकानी      | + 884        |
| अवधि जानी         | - 44         |
| चीवह पूर्वेद्यारी | - <b>१</b> १ |
| वैक्रिय लब्बिधारी | - 44         |
| <b>बाबी</b>       | - 22 =       |
| साबु              | - 1          |
| साम्बी            | - 43         |
| <b>या</b> चक      | - 755 0      |
| <b>मा</b> विका    | - \$7500     |

१ जीवीस शीर्थंकर एक वर्षे पु॰ ३६०

## Le de mineralismatique

## परिनियाण"

वीवनकास की संवादित में वैद्यास सुनता सर्वादी को पूच्य नदान के बीन मैं ब्रह्मने एक मास के सनवान के एक हजार गुनियों के सांब्र समस्त कर्मों का समकर सिक्क बुद्ध मुक्त होकर निर्वाजनक प्राप्त किया । प

सामते पहाना काम पूर्व कार्त का कानुक पूर्व किया वाक जिन्न के साहे बारह लाख पूर्व तक कुमारावस्था काठ कुर्ताव बहित साहे कार्तिक वक्का पूर्व तक राज्य पर और शेष आठ पूर्वीय कम एक साक्ष पूर्व तक बीका का पालन किया !

# ६ मगवान् श्री सुमति

्राण्यक् -क्रोंच प्रसी) अनुसर्ग

चौबीस तीर्थंकरों की परम्परा में आपका क्रम पाँचवी है।

पुवभव

आपकी धर्म-साधना पूर्व विदेह के पुष्कशायती विषय में हुई। सहाग्राज विजयसेन की रानी सुदर्शना पुत्र नहीं होने से संदिव वितस रहती थी।

एक दिन उसने उचान में किसी सेठानी के साथ आठ पुत्रवसुएँ देखी तो उसके मन नै बंडा विचार हुआ। उसने राजा के सामने अपनी विंदा। व्यक्त की ती खजा नै तपस्या कर कुलंदेबी की आराधना की। देवी ने प्रसन्त हीकर कहा— दिवलोक से व्यवन कर एक जीव दुम्हारे वहां पत्र रूप से उत्पन्त होगा।"

समाव का कार प्राप्ति को 'मृत करण की प्रार्क्त हुई । ससका 'नाण पुरूप्तिह 'कवा कमात युक्तपक्या प्राप्त हुकेंने कर 'राजा ने कुलीक वृदं कम्बरीत कमाओं के साम बसका गतिकासूण संस्कार कर किया ।

एक दिन कुमार उद्यान में घूमने स्था। वहा उसने विजयनदन का वार्से का उपदेश सुना और उपदेश से प्रभावित होकर विरक्त हो गया। स्थम खेकर उसने वीस स्थान की वाराधना की जिससे तीर्यंकर नाम कर्म का उपार्वन किया। स्थम में स्थापि के आब कान्सार्य अपद कर वैक्यन्त साम के बहुसर विमान में जानन्त क्या ।

जन्म एव माता पिता

जब वैजवन्त विमान करे किसीत अध्यानक कर का नहीं की आता समय

१ चीन वर्ष का और अशिष्ट, प्रथमका मूर्व ७६

#### ६२ जैन वम का सक्षिप्त इतिहास

वयोध्या के राजा महाराज मेच के जिनकी धर्मपरायणा परनी का नाम मगला वती था। वैजयन्त विमान से च्युत होकर पुरूषसिंह का जीव इसी महारानी के गम में स्थित हुआ। महापुरूष की माताओं की भांति ही महारानी मगला वती ने भी चौदह ग्रुम स्वप्नों के दक्षन किये और वैश्वाख शुक्का भष्टमी की मध्यरात्रि को पुत्रश्राष्ठ को जन्म विमा। जन्म के समय भक्ष नक्षण का योग था। माता पिता और राजवश ही नहीं सारी प्रजा राजकुमार के जन्म से प्रमुदित हो गयी। हर्षातिरेकवश महाराज मेघ ने समस्त प्रजाजन के सिये दश दिवसीय अवधि तक आमोद प्रमोद की व्यवस्था की। १

#### नामकरण

भगवान् श्री सुमति के नामकरण का भी एक रहस्य है। इसके पीछे एक बुद्धि वैभव से परिपूर्ण कवानक है जो सक्षिप्त में इस प्रकार है — 2

उस समय एक धनाढ्य ज्यापारी भपनी वो पत्नियों को साथ लेकर ज्यापार करने के लिये विदेश गया था। विदेश में ही एक पानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र का पालन दोनों सपिनयों ने किया। वापस अपने घर की बोर आते हुए वह ज्यापारी माग में ही मर गया। अब उसकी समस्त मम्पत्ति का स्वामी उसका वह एकमात्र पुत्र था। पुत्रहीना स्त्री ने विचार किया— यह पुत्रवाली होने से सम्पत्ति की स्वामिनी यह हो जायकी और मेरी दुई ला होगी। यह विचार कर उसने कहा— यह पुत्र मेरा है तेरा नहीं है। बस इसी चात पर दोनों अगडत हुई अयाच्यानगरी में आई और अपना अगडा महाराज मेथ के स मुख प्रस्तुत कर न्याय करने का प्राथना की। राजा विचार में पड़ा गया। राजा तथा समासदों को निराय का कोई बाधार नहीं मिल पा रहा था। राजा ने सभा विस्तित की और अन्त पुर में गया।

राजा को चितित देख महारानी मगलावती ने इसका कारण पूछा । महाराज मेघ न परी घटना सुना दी । इस पर महारानी ने कहा-- महाराज । स्थियो

- १ चौबीस तीर्थंकर एक पद पृ २६
- २ (१) तीर्वंकर चरित्र भाग १ वृ १७ १७१
  - (२) ौन धर्म का मी इति प्र भा य ७६७७
  - (२) जन कथामाला माण-४ की अधुकार मुनि पु ४६ से ४

के विवाद का निर्णय क्त्री ही सरला से कर सकती है। इसलिये यह विवाद बाद सुक्ते सींप दीजिये।

दूसरो सभा में रानी भी उपस्थित हुई । बादी प्रतिबादी महिंकाएँ बुलवाई गई। दोनो पक्षों को सुनकर राजमहिंची ने कहा— तुम्हारा झगडा साधारण नहीं है। सामान्य झान वाले से इसका निराय होना सभद नहीं है। मेरे गभ में तीयकर होने वाली भव्यामा है तुम कछ महीने ठहरो। उनका जन्म हो जाने पर वे अवधिज्ञान तीयँकर तुम्हारा निषय करेंगे।

रानी की बाजा विमाता ने तो स्वीकार करली किन्तु असली माता ने नहीं मानी और बोली— महादेवी । इतना विलम्ब मुक्ससे नहीं सहा जाता। इतने समय तक मैं अपने प्रिय पुत्र को इसके पास छोड़ भी नहीं सकती। मुक्ते इसके अनिष्ट का शका है। आप तीर्यंकर की भाता हैं तो आज हा इसका निषय करन की कृपा कर।

महारानी ने यह बात सुनकर निराय कर दिया— बास्तविक माता यही है। यह अपन पत्र का हित चाहती है। इसका मातृ हृदय पुत्र को पथक होन देना नहीं चाहता। दूसरी स्त्री तो धन और पुत्र की लोभिनी है। इसके हृदय में माता के समान बास्तविक प्रम नहीं है। इसलिये यह इतने लम्बे काल तक अनिर्णित अवस्था में रहना स्वीकार करती है।

इस प्रकार निषय करके राती ने पुत्र वाली को पुत्र दिलवाया। सभा आश्वय चिकत रह गई। यह कथानक उस समय का है जब भगवान् गर्भा बस्था में थे।

महाराज मेघ ने गमकाल की इस घटना के आधार पर सुकाब दिया कि बालक का नाम सुमित रखना ठीक हेगा तो उपस्थित जनो ने एक स्थर मे उनका समर्थन किया। इस प्रकार भगवान का नाम सुमित रखा गया।

#### गृहस्थावस्था

उचित वय प्राप्ति पर महाराज नेज ने बोम्ब व सुन्दर कृत्वाओं के साथ कुमार सुमित का विवाह किया और वार्यका के जानमन पर कुमार को सिहा-सनारूढ़ कर स्वय विरक्त हो नये । राजा सुमित ने अल्यन्त न्यायकुदि के साथ

#### 48 जैन अमन्का संक्रिप्त इतिहास

क्ष्मतीस लाख पूर्वे जीव बास्ह पूर्वांग क्यों तक शासन सूत्र संभाता । पूर्वे सस्कारों के प्रभावस्वरूप उपयुक्त समय पर राजा के मन के किरिक्त का मान सग़ाड़ होने ख़बा और वे मोग कर्मों की समाप्ति कर स्थम झगीकार करने की तथार हुए। १

## दीक्षा एव पारणा

संयम का सकल्य दृढ़ होता सथा और राजा सुम्नतिनाथ ने श्रद्धापूर्वक वर्षी दान किया। वे स्वय प्रबुद्ध हुए और वैशाख शुक्ला नवमी को मधा नश्तर के योग मे राजा सुमित पच मुख्टि लोचकर सर्वथा विरागो भूख हो मये मुलि बन गये। आपके साथ एक हजार अन्य राजा भी दीक्षित हए। दीक्षा प्रहण करने के इस पाँवत्र अवसर पर आप वष्ट्यक्त हो दिन के निजल तप में वे। आपने प्रथम पारणा विजयपुर के राजा पद्म के खहां किया।2

#### केवल ज्ञान व देशना

बीस वर्षों तक विविध प्रकार की तपस्या करते हुए भगवान् खदमस्य भवस्या मे विचरे। धम ध्यान भीर शुक्लध्यान से बढी कम निर्णरा की। फिर सहस्त्रास्त्रवन मे पथारकर ध्यानावस्थित हो गये। शुक्ल ध्यान की प्रकर्षता से धार घातिक कमों के इधन को जलाकर चैत्र शुक्ला एकादही के दिन मधा नक्षत्र मे केवलजान और केवलदशन की उपलब्धि की।

केवलज्ञान की श्राप्ति कर भगवान् ने देव दानव और मानवों की विशाल समा में मीक्ष माग का उपदेश दिया और चतुर्विष्ठ तथ की स्थापना कर आप भाव तीयकर कहलाये।३

#### धर्म परिवार

आपका धर्म परिवार निम्नानुसार या

गणधर — १३ 🐣

- १ जीवीस सीर्वकर एक वर्ष मृ ३
- ९ मही प फ़े॰-३१ चीन धर्म का मी इति। अ सार वृ ७७
- ६ जैन सर्वेत्या गी० वेति प्रवासक्य ५७०

#### भगवान् भी सुमति ६५

|               | \$ 8X       |
|---------------|-------------|
|               | 990 •       |
| Property      | २४          |
| Monangia      | 958         |
|               | 9 %         |
| -             | ३२          |
| West Named In | X₹●         |
| Toront        | २ <b>५१</b> |
| -             | ४१६         |
|               |             |

# परिनिर्वाण

चालीस लाख पूर्व की बायु में से भगवान् ने दस साख पूर्व तक कुबारा वस्था उनतीस लाख ग्यारह पूर्वांग राज्य पद बारह पूर्वांग कम एक माख पूर्व तक वरित्र-वर्धाय का पालन किया फिर मन्त समय निकट जानकर एक मास का अनमन किया और वत्र शुक्ता तबसी को पुनर्वंसु नक्षत्र में चार अचाति कर्मों का क्षय कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो निर्वाण पद प्राप्त किया 19

# ७ भगवान् श्री पद्मप्रम (विह-पर्म)

भगवाम् श्री पद्मप्रभ छठे तीर्घंकर हुए ।

#### पूवभव

प्राचीनकाल में सुसीमा नगरी नामक एक राय था। वहां के शासक महाराज अपराजित वे । धर्माचरण की दृढता के लिये राजा की क्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। परमन्यायशीलता के साथ पुत्रवत् प्रजापालन किया करते से । उच्च मानवीय गुणो को ही वे वास्तविक सम्पत्ति मानते वे और वे इस रूप मे परम् धनाढ्य थे। वे देहधारी साक्षात् धर्म से प्रतीत होते थे। सीसारिक वशव व भौतिक मुख-सुविधाओं को वे अस्थिर मानते थे। इसका निश्चय भी उन्हें हो गया था कि मेरे साथ भी इसका सग सदा सदा का नही है। इस तथय को हृदयगम कर उन्होंने भावी कब्टो की कल्पना को ही निर्मल कर देने की योजना पर विचार प्रारम्म किया। उन्होने दढतापूर्वक यह निश्चय कर लिया कि मैं ही आ मबल की वृद्धि कर ल। पूर्व इसके कि ये बाह्य सुखो पकरण मुक्ते अकेला छोडकर चले जाएँ मैं ही स्वेच्छा से इत सब का त्याग कर दू। यह सकाप उत्तरोत्तर प्रवल होता ही जा रहा था कि उन्हें विरक्ति की अति सशक्त प्रराग अन्य दिशा से और मिल गई। उ हे मुनि पिहिताधव के दशन करने और उनके उपदेशामत का पान करने का सुयोग मिला। राजा को मुनि का चरणाश्रम प्राप्त हो गया। महाराज अपराजित ने मनि के आशी र्वाद के साथ स्थम स्वीवा वर श्रपना साधव जीवन प्रारम्भ किया। उन्होने बहुत् भक्ति आदि अनेक आराधनाएँ की और तीथकर नाम क्रमें का उपा जन कर आयु समाप्ति पर ३१ सागर की परम स्थिति यक्त ग्रैवेयक देव बनने का सौभाग्य प्राप्त किया । १

## ज म एव माता पिता

देवशव की स्थिति पूर्ण कर अपराजित का जीव कीशांदी नगरी के राजा घर के यहा तीथकर रूप में उत्पन्त हुआ। वह मान कुण्णा वस्त्री का दिन था। चित्रा नक्षत्र में देवलोक से निकलकर वह माता सुसीमा की कुमि से उत्पन्त हुआ। उसी रात्रि को महारानी सुसीमा ने चौदह महासुध स्वप्न भी देखे।

फिर कार्तिक कृष्णा द्वादशी के दिस चित्रा नक्षत्र से माता ने सुआपूर्वक पुत्र रन को जम दिया। जम के प्रभाव से लोक मे सबत्र शांति और हब की लहर दौड गई। १

#### नामकरण

वालक परम तेजोमय और कमल (पदम) की प्रभा जैसी धारीरिक कांति वाला था। कहा जाता है कि बिगु के घरीर से स्वेद गम्न के स्थान पर कमल की सुरिभ प्रसारित होती थी। इस अनुपम रूपवान मृदुल और सुवासित गात्र शिशु को स्पन्न करने उसकी सेवा करने का लोभ देवागनाएँ भी सवरण न कर पाती थी और वे दासियों के रूप में राजभवन में भाती थी। गर्मकाल में माता को कमल की श्रय्या पर सोने का दोहद भी उत्पन्न हुआ था। इसिलये बालक का नाम पदमप्रभ रक्षा गया।2

## गृहस्थावस्था

जब पद्मप्रभ ने यौवन मे प्रवेश किया तब महाराज धर ने योग्य कम्याओं के साथ इनका विवाह किया। आठ लाख पूर्व कुमार पद मे रहकर आपने राज्य ग्रहण किया। इक्कीस लाख पूर्व से अधिक राज्य पद पर रहकर इन्होने न्यायनीति से प्रजा का पालन किया और नीति धर्म की शिक्षा थी।3

## दीक्षा एव पारणा

सदाचारपूर्वक और पुष्य कम करते हुए एव ग्रहस्थवर्ग और राजवर्ग की

- १ जैनमम का नी इ. प्र का पृ ७१
- २ (१) जिल्लाक्ट ३।४।३८४१ (२) च सहा यु ७० छू ८३
- ३ जनवनकामी इति त्र का बुद

#### ६८ भीन क्षत्र का सक्तित इतिहास

पालना करते हुए अशुध कर्मों का क्षय हो जाने पर प्रभु-मौक्ष ब्रक्ष्य की स्रोर उन्मुख हुए। वर्षीदान सम्पन्न कर षष्टअक्त दो दिन के निर्जल तप के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। बह कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी का दिन था। आपके साथ अन्य एक हजार पुरुषों ने भी दीक्षा ग्रहण की थी। ब्रह्मस्थल में बहां के राजा सोमदेव के यहा प्रभु का प्रथम पारणा हुआ। 19

## केवलज्ञान एव देशना

भगवान् श्री पद्मश्रम छ माह तक उग्न तपस्या करते हुए छद्मस्यावस्था में विचरण करते रहें। फिर विहार करते हुए सहस्याग्रवन में पक्षारे। मोह कम को तो आप श्राय कीशा कर चुके थे। शेष कमों की निजरा के लिये पष्ठ भक्त तप के साथ बट बक्ष के नीचे कायोत्सय मुद्रा में स्थित होकर शुक्ल ध्यान से माति कमों का क्षय किया और चत्र शुक्ला पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र में केवलज्ञान श्रास्त किया।

केवलज्ञान की प्राप्ति के उपरात प्रभु ने धर्म-देशना देकर चतुर्विध सघ की स्थापना की एव आप अनन्त चतुष्ट्य (अनत ज्ञान अनतदर्शन अनत चारित्र और अनत बीर्य) के धारक होकर लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा और भाव तीयकर हो गये 12

## धर्म परिवार

| गण्धर             |                | 9 6 |
|-------------------|----------------|-----|
| केवली             | -              | 92  |
| मत पर्यवज्ञानी    | Amelian        | 9 3 |
| अविद्यानी         |                | 9   |
| विक्रिय लब्धिवारी | Websell Co.    | १६≒ |
| वादी              | Garage Company | £¢  |
| साधु              | -              | ३३  |
| साध्वी            | -              | ४२  |
| <b>धाव</b> क      | ~*             | 765 |
| श्राविका          |                | * * |
|                   |                |     |

९ चौबीसतीर्वकर एक एक पृ ३४ २ जन समकामी इति अश्वा पृ क

0

#### परिनिर्बाण

जीव और जगत के कस्याज के लिये वर्षों तक प्रभु ने जनमानस को अनु कूल बनाया और सामार्ग की शिक्षा दी। तीस जास पूर्व वर्ष की भागु ने प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो असे । जावको हुलंब क्रिक्तिल बद की प्राप्ति हो गई। यह दिन मृगशिर कुष्णा एकादशी । का दिन या और जित्रा नसत्र वा।

आपका निर्वाण सम्मेद् शिखर पर तीन सौ आठ मुनियों के साथ हुआ ।2

आप सोलह पूर्वांग कम साढ़े सात नास पूर्व तक कुमार रहे इनकीस लास पूर्व तक राज्य किया और कुछ कम एक लाख पूर्व तक चारित्र धर्म कार पालन किया। इस प्रकार प्रभु का कुछ बायुष्य तीस लाख पूर्व का या।

१ सम्हरिसय द्वार गा ३ ६ ३१० २ तीर्षकर चरित्र माग १ पु० १८४

# ८ भगवान् श्री सुपार्श्व (विह्न-स्वरितक)

#### आप सातवें तीयकर हुए।

# पूर्वभव

क्षेमपुरी नगरी के योग्य शासक वे की मन्दीचेण । उस धर्मात्मा राजा को ससार से वराग्य हो गया और उसने अरिदमन नामक आजाय के समीप प्रवाज्या स्वीकार की । सयम एवं तप की उत्तम भावना में रमण करते हुए नन्दीचेण मुनि ने तीर्यंकर नाम कर्में का उपाजन किया । आयुष्य पूर्ण कर न दीवेण खठे ग्रैवेयक में देव हुए । उनका आयुष्य अटठाइस सागरीपम था। १

#### जम एव माता पिता

ग्रवेयक से निकलकर नन्दीषेण का जीव भाइपद कृष्णा अब्टमी के दिन विशाखा नक्षत्र मे बाराणसी नगरी के महाराज प्रतिष्ठसेन की महारानी पृथवी की कुक्षि मे गम रूप से उत्पन्न हुआ। उसी राजि को महारानी पृथवी ने महापुरुषों के जाम सूचक चौदह मगलकारी शुभ-स्वप्न देखे।

विधि पूर्वक गभकाल पूणकर माता ने ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के शुभदिन विश्वाखा नक्षत्र में पुत्ररत्न की जन्म दिया।

#### नामकरण

गर्भकाल मे माता पृथ्वी के पार्श्व शोभित रहे। इसलिये महाराज प्रति ण्ठेसेन ने इसी बात को विचार कर वालक का नाम सुपार्श्व रक्ता 12

१ तीर्थंकर चरितामा १ पृश्वप्र २ वामहा युवा पृबद्

#### गृहस्थावस्था

बाह्य आचरण में सांसारिक मर्यादाओं का भलीभाति पालन करते हुए भी अपने ग्रन्त करण में बे अनासिकत और विरिक्ति की ही पोषित करते चले। योग्य वय प्राप्ति पर श्रेष्ठ सुन्दरियों के साथ पिता महाराज प्रतिष्ठित ने आपका विवाह करवाया। आसिक्त और काम के उत्तेजक परिवेश में रहकर भी आप सर्वथा उससे अप्रभावित ही रहे। आप उन सबको अहितकर मानते वे और सामान्य से मिन्न वे सर्वथा तटस्थता का व्यवहार रखते थे न वमव में उनकी रुचि थी न रूप के प्रति आकर्षण का भाव। महाराज प्रतिष्ठितेन ने कुमार सुपार्श्व को सिंहासनारूढ भी कर दिया था किन्तु अधिकार सम्पन्नता एव प्रभुत्व उनमे रखमात्र भी भद उत्पन्न नहीं कर सका। इस अवस्था को भी वे मात्र दायित्व पूर्ति का बिन्दु मानकर चले भोग विलास का आवार नहीं। १

## दीक्षा एव पारणा

जब प्रभु ने भोगावली कर्म को क्षीण देखा तो सयम ग्रहण की इच्छा की।

ग्राप लोकांतिक देवो की प्रार्थना पर वष भर दान देने के उपरांत ज्येष्ठ गुक्ला त्रयोदशी को एक हजार अन्य राजाओं के साथ दीक्षा के लिये निकल पड़े। वष्ठ भक्त की तपस्या के साथ उद्यान में पहुचकर प्रभु ने पचमुब्दि लोच करके सर्वथा पापो का त्याग कर मुनिवत ग्रहण किया। पाटली खण्ड के प्रधान नायक महाराज महेन्द्र के ग्रहां उनका पारएगा सम्यन्त हुआ। 12

## केवलज्ञान एव देशना

नौ महीने तक खद्मस्य रहने के उपरांत विद्वार करते हुए साथ पुन वाराग्यासी के सहस्माग्रज्ञान मे पघारे और खठ की तपस्या कर शिरीण वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गये। फाल्गुन कृष्णा अब्दर्भी के दिन प्रथम प्रहर में विशासा नक्षत्र के योग में मोहनीय बादि चार धनचाति कर्म के क्षय होने पर प्रभु को केवलकान और केवलदर्जन प्राप्त हुखा । भगवान् को केवलकान होते ही चौंसठ इन्हों के श्रासन चलायमान हुए। उन्होंने धगवान् के दर्शन व

१ जीबीस तीयंकेंर एक वर्ष व ३७

२ जैम वर्गकरमी इब्ज का वृद्द दह

#### ७२ जैंन अने का संविष्य इतिहास

स्तुति का केवलज्ञान उत्सव मनाया और समवसरण की रचना की । समबस रख में बैठकर मगवान ने देशना दी और चतुर्विष्ठ सघ की स्थापना कर भाव-तीयकर कहलाये । १ भगवान ने अपनी देशना में जड-चेतन का भेद सम साया और कहा कि तन धन परिजन भादि बाह्य वस्तुओं को अपना मानना ही दुःख का मूल कारण है।

#### धर्म-परिवार

बण एव गणघर देश जिनमें मुख्य विदर्भजी थे। केवली **— 99** भन पर्यवज्ञानी £91 **थवधिज्ञा**नी € 0 चौदह पूर्वधारी २३५ वक्रिय लिख्यारी FXP वादी साघु --- ¥ साघ्वी - 8\$ श्रावक --- २५७ भाविका -- 883

#### परिनिर्वाण

भगवान् श्री सुपास्त्रं केवलज्ञान प्राप्ति के उपरांत ग्रामानुग्रस्य विहार करके सम्य श्रीकों को प्रतिबोध देते रहे। वे बीस पूर्वांत और तो श्रास कथ एक लस्य पूर्व तक विकरते रहे।

आयुष्य कास निकट आने पर सम्मेद् शिक्षर पवत पर पांच सी सुनियों के साथ एक मास के अनशन से फाल्युन इच्छा सप्तमी को मूल नक्षत्र में सिद्ध गति को प्राप्त हुए । प्रभु का कुल आयुष्य बीस शक्त पूर्व का था ।?

९ आयमों में तीर्थंकर चरित्र पृ १८७ २ तीर्थंकर चरित्र मा १ पृ १८७

# ६ भगवान् श्री चन्द्रप्रभ (चित्र प्रम)

भगवान श्री सुपाश्व के बाद भगवान् श्री चन्द्रप्रभ जाठव तीर्थंकर हुए।

# पूर्वभव -

घातकी खण्ड के पूब महाविदेह में मगलावती विजय में रत्नसच्या नामक नगरी थी। वहा पद्म नामक राजा का राज्य था। उसने युगधर मुनि के पास चारित प्रहर्श का बद्भुत तप कर तीर्वंकर नाम कम का उपार्जन किया। आयुष्य पूर्ण होने पर बजयन्त नामक विमान में देवरूप से उत्पन्न हुआ। १

## ज म एव माता पिता

वजयत विमान से निकलकर महाराज पद्म का जीव चल कृष्णा पचमी को अनुराधा नक्षत्र में चात्रपुरी के राजा महासेन की रानी सुलक्षणा के यहा गर्भ रूप में उत्पान हुआ। महारानी सुलक्षणा ने उसी रात्र में उत्कृष्ट फलदायक चौदह महा शुभ स्वप्न देखे।

सुलपुषक गमकाल को पूर्ण कर माता सुलक्षणा ने पीय कृष्णा द्वावशी के विन अनुराधा नक्षत्र में अर्द्धरात्र के समय पुत्र रत्न को जन्म दिया। देव देवेन्द्र दे अति पाण्डु शिक्षा पर प्रभु का जमाभिषेक वहे उत्लास एव उत्साह पूर्वक मनामा।2 आन्वार्थ हैमचन्द्र ने जन्मतिथि पीय कृष्णा जयोदसी सिसी है।

#### नाम करण

गर्मकाल मे माता रानी सुलकासा ने चन्द्र पान की अपनी अभिकाषा को

- १ मागमों में तीर्वकर बरिन्न, यूक १८८
- २ भीन वर्गका भी इति ब मा पृ ६६
- ३ जिवक्टि , ३।६।३२

#### ७४ जैन धर्म का सक्षिप्त इतिहास

पूरा किया या भीर नवजात शिशु की कांति भी चद्रमा के समान शुभ्र और दीष्तिमान थी। अत बालक का नाम चद्रप्रभ रखा गया। १

#### गृहस्थावस्था

युवा होने पर राजा महासेन ने उत्तम राय कन्याम्रो से प्रभु का पाणिग्रहण करवाया। ढाई लाख पूव तक युवराज पद पर रहकर फिर आप राज्य पद पर मिश्रिषक्त किये गये और छ लाख पूर्व से कुछ अधिक समय तक राज्य का पालन करते हुए प्रभु नीतिषम का प्रसार करते रहे। इनके राज्यकाल में प्रजा सर्वभाति सुख-सम्पन्न थी भौर कल्लाव्य मांग का पालन करती रही। 2

# दीक्षा एव पारणा

उनके जीवन मे वह पल शीझ ही आगया जब भोग कमों का क्षय हुआ।
राजा चाद्रप्रभ ने वैराग्य धारण कर दीक्षा ग्रह्मा कर लेने का सकल्प व्यक्त
किया। लोकान्तिक देवो की प्राथना पर वर्षीदान के पश्चात् उत्तराधिकारी
को शासन सूत्र सींपकर अनुराधा नक्षत्र के श्रष्ठ योग मे प्रभु चन्द्रप्रभस्वामी
ने पौष कृष्णा त्रयोदशी का दीक्षा ग्रहण की। आगामी दिवस को पद्मखण्ड
नरेश सोमदत्त के यहां पारएगा हुआ।

## केवल ज्ञान एव देशना

भगवान् श्री चंद्रप्रभ ने तीन महीने तक खद्मकाल मे विहार किया और पुन चंद्रपुरी नगरी में सहस्त्राम्नवन में पधारे। वहां पुन्नाग वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गये। फा गुन कृष्णा सप्तमी के दिन अनुराधा नक्षत्र में छठ की तपस्या में ध्यान की परमोच्च अवस्था में भगवान् ने केवल ज्ञान और केवलद्यान प्राप्त किया। 3 भगवान् ने समवसरण के मध्य विराजकर देशना प्रदान की और चर्जिय सघ की स्थापना कर माव-तीर्थंकर कहलाये। कुछ कम एक लाख पूर्व तक कवली पर्याय में रहकर प्रभु ने लाखों जीवों का कथाण किया। ४

- १ जिबच्डि ३।६।४८
- र धन वर्ग का नौ इ प्रभा प ८६८७
- ३ आगमों में तीर्थंकर बरित्र प १८९
- ४ जैन वर्गकामी इति प्रदाप ८६

#### धम परिवार

| गरा एवं गणधर         |   | £३ दस आदि |
|----------------------|---|-----------|
| केवली                | - | <b>१</b>  |
| मन पर्यवज्ञानी       | - |           |
| अवधिज्ञानी           |   | ς.        |
| चौदह पूबधारी         |   | २         |
| वैक्रिय लिक्क्ष्यारी |   | १४        |
| वादी                 | _ | ७६        |
| साषु                 |   | २४        |
| साध्वी               |   | ₹८        |
| প্ৰা <b>বক</b>       |   | २४        |
| श्राविका             |   | ¥£१       |

#### परिनिर्वाण

प्रभु जौबीस पूर्वांग और तीन महीने कस एक लाख पर्व तक तीर्थंकर रूप में दिचरते हुए भव्य जीवो का उपकार करते रहे। फिर मौक्ष काल निकट धाने पर एक हजार मुनियो के साथ सम्मेद् शिखर पर्वत पर एक मास के धनशन से भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को श्रावरा नक्षत्र में सिद्ध गति को प्राप्त हुए। प्रभु का कुल मायुष्य दस लाख पूर्व का था। १

# 90 भगवान् श्री सुविधि (निह्न-मकर)

भगवान् श्री च द्रप्रभ के उपरांत भगवान् श्री सुविधि नवें तीर्षंकर हुए।

# पूर्वभव

पुष्कराई द्वीप के पूत्र महाविदेह में पुष्कलावती नामक विजय मे पुण्डरीकिणी नामक नगरी थी। वहां महापद्म नामक राजा का राज्य था। उसने खगन्नद नामक आचार्य के पास सयमदात अगीकार किया। दीक्षोपरांत पद्म मुनि ने तीयकर नाम कर्म का उपाजन किया। अन्त समय में अनशनपूत्रक देहोत्सग कर वैजयन्त नामक अनुत्तर विमान में देव रूप से उत्पन्न हुए। वहा उन्होंने तैतीस सागरोपम की आयु प्राप्त की। १

## ज म एव माता-पिता

काकन्दी नगरी के महाराज सुग्रीव इनक पिता और रामादेवी इनकी माता थी।

वैजयन्त विमान से निकलकर महापद्म का जीव फाल्गुन कृष्णा नवमी को मूल नक्षत्र में माता रामादेवी की कुक्षि में गर्म रूप से उत्पन्न हुआ। माता ने उसी रात्रि में चौदह मगलकारी महाशुम स्वप्न देखें। महाराज सग्नीव से स्वप्नों का फल सुनकर वह आनदित हो गई।

गर्भकाल पूण कर माता रामादेवी ने मृगशिर कृष्णा पचमी को मध्यरात्रि के समय मूल नसल मे सुखपूर्वक पुत्र रत्न को जन्म दिया। माता पिता एव नरेन्द्र-देवे द्वो ने जन्मोत्सव हर्षोल्लासपूर्वक मनाया।

# १ आपमों में तीर्थंकर चरित्र पृ १६१

#### नामकरण

महाराज सुनीव ने विचार किया कि जब तक बानकं गर्म में रहा तब तक माता रामादेवी सभी प्रकार से कुंगल रही है। ग्रंत बानक का नाम सुविधि रखा जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त गर्मकाल में माता को पुष्प का बीहर भी उत्पन्न हुआ था इस कारण बालक का एक अन्य नाम पुष्पदन्त रसना चाहिये। इस प्रकार बालक के दो नाम सुविधि एवं पुष्पदन्त रसे गये। १

#### गृहस्थावस्था

गृहस्य जीवन को भगवान श्री सर्विधि ने एक लौकिक दायित्व के क्य में ग्रहण किया और तटस्थभाव से उन्होंने उसका निर्वाह भी किया। तीव्य अनासक्ति होते हुए भी अभिभावकों के आदेश का आदर करते हुए उन्होंने विवाह किया। सत्ता का भार भी समाला किन्तु स्वभावत वे वितन की प्रवृत्ति में ही प्राय लीन रहा करते थे।

उत्तराधिकारी के परिपक्त हो जाने पर महाराज सुविधि ने शासन काय उसे सौंप दिया और आप अपने पूर्व निश्चित पथ पर अससर हुए?

## दीक्षा एव पारणा

राज्य काल के उपरात प्रभु ने सयम ग्रह्ण करने की इच्छा व्यक्त की। लोकान्तिक देवों ने अपने कत्तव्यानुसार प्रभु से प्राथना की और वर्षीदान देकर प्रभु ने एक हजार राजाओं के साथ दीक्षांच निष्क्रमण किया। मृनशिर कृष्णा पष्ठी के दिन मूल नक्षत्र के समय सुरप्रभा शिविका से प्रभु सहस्त्राध्यवन में पहुंचे और सिद्ध की साक्षी से सम्पूर्ण पापों का परित्यांग कर दीक्षित हो गये। दीक्षा ग्रह्णा करते ही इहोने मन पर्यवशान प्राप्त किया।

स्वेतपुरके राजा पुष्प के यहा प्रभु का परमान्य से पारणा हुआ और देवी ने पच िय प्रकट कर दान की महिमा बसलाई 13

- **१ विवर्धिः** ३।७।४६-५
- २ कौबीस तीर्वेक्षण एक वर्ष पुरु ४३
- ३ जन धर्म का नी इति प्र भा॰ व वर्

#### ७८ जन धर्म का सक्षिप्त इतिहास

#### केवलज्ञान

चार माह तक प्रभु विविध कच्टो को सहन करते हुए ग्रामानुग्राम विचरते रहे। फिर सहस्थाम्प्रउद्यान मे आकर प्रभु ने क्षपक अणी पर आरोहरा किया और शुक्लध्यान से भाति कर्मों का क्षय कर मालूर वृक्ष के नीचे कास्तिक शुक्ला तृतीया को मूल नक्षत्र मे केवल ज्ञान की प्राप्ति की।

केवलज्ञान की प्राप्ति के बाद देव-मानवो की सभा मे प्रभु ने धर्मीपदेश दिया और चतुर्विध सघ की स्थापना कर भाव-तीथकर कहलाये। १

#### धम परिवार

| गणधर           |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| केवली          | <del>din i m</del> | ७४         |
| मन पर्यवज्ञानी | en author          | ७५         |
| अविधिज्ञानी    | -                  | ૪          |
| चौदह पूर्वधारी |                    | 24         |
| विक्रय लिखधारी | winner             | <b>१</b> ३ |
| वादी           | -                  | Ę          |
| साधु           |                    | २          |
| साध्वी         | - Andrews          | 92         |
| श्रावक         | -                  | २२६        |
| <b>धा</b> विका |                    | ४७२        |

#### परिनिर्वाण

आयष्यकाल निकट आने पर प्रभु सम्मेद्शिखर पवत पर एवं हुजार मुनियो के साथ पद्यारे। एक मास का अनशन हुआ और कार्तिक कुष्णा नवमी को मल नक्षत्र मे अटठाइस पर्वांग और चार मास कम एक लाख पूर्व तक तीर्थं कर पद भोग कर मोक्ष पधारे। प्रभु का कुल आयुष्य दो लाख पूर्व का था।2

१ वीन धर्म का नी इति प्रजा पृत्वश् २ तीर्थंकर चरिल्ल प्रथक कारा पृ १९७

#### विशेष

भगवाम् श्री सुविधि और दसवें तीर्थंकर भगवान् श्री शीतल के प्रादुर्भीव के मध्य की अवधि धर्म तीय की विष्ट से बडी शिथिल रही। यह तीर्थं विच्छेद कास कहसाता है। इस काल में जनता भमच्यत होने लगी थी। श्रावक गण मनमाने दग से दान आदि भम का उपदेश देने लगे। मिथ्या का प्रचार प्रबलतर हो गया था। कदाचित् यही काल बाह्यण संस्कृति के प्रसार का समय रहा था। १

सयत ही बदनीय पूजनीय है पर नवें तीश्वकर श्री सुविधि के शासन में श्रमण श्रमणी के अभाव में असयित की ही पूजा हुई अत यह आक्वय माना गया है।2

१ जीवीस तीर्थंकर एक वय पृ४६ २ ऐति के तीन तीर्थंकर पृ२१०

# 99 भगवान् श्री शीतल (वित शीवत्स)

भगवान् श्री सुविधि के बाद भगवान श्री शीतल दसवें तीर्यंकर हुए ।

# पूर्वभव

प्राचीनकाल में सुसीमा नगरी नामक राज्य था जहां के नृपति महाराज पद्मोत्तर थे। राजा ने सुदीर्घकाल तक प्रजापालन का काय न्यायपवक किया। अन्त म उनके मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ और प्राचाय त्रिस्ताच के आक्षम में उन्होंने सयम स्वीकार कर लिया। अनेकानेक उत्कृष्ट कोटि के तप और साधनाओं के द्वारा उन्होंने तीथकर नाम कम का उपाजन किया। देहाव सान के उपरांत उनके जीव को प्राणत स्वर्ग में बीस सागर की स्थिति वाले देव के रूप में स्थान मिला। १

#### ज म और माता पिता

वैशाख कृष्णा षष्ठी के दिन पर्वाषादा नक्षत्र मे प्राणत स्वग से चलकर पदमोत्तर का जीव भदिदलपुर के महाराज दृढरथ की महारानी नन्दादेवी के गभ मे उत्पान हुआ। उसी रात्रि को महारानी नन्दादेवी ने चौदह मगलकारी महाशुभ स्वंप्न देखे। उसने महाराज के पास जाकर स्वप्नो का फल पछा। यह सुनकर कि वह एक महान पुण्यशाली पुत्र को जाम देने वाली है महारानी भत्यिषक प्रसन्न हुई।

गभकाल पूर्ण होने पर माता महारानी नन्दादेवी ने माध कुंब्ला द्वादशी को पूर्वाखाद नक्षत्र में सुख्यवक पुत्रर न को जम दिया । प्रभु के जन्म से सम्पूर्ण ससार में शांति एवं आनट की लहर फैल गई । महाराज दृढ़रथ ने पूर्ण हर्षोल्लासपूर्वक जमो सब मनाया। 2

९ चौबीस तीर्थंकर एक प्रयूप ४ ४८ २ चैन, चनकामी इ. प्रमापृ ६१

#### नामकरण

महाराज दृढ़रक बाह ज्यर से पीढ़ित के को अधिसन पीड़ाबाक्क था। सनैकानेक सप्यार करवाने पर भी यह रोग कांत नहीं हुआ था। किन्तु नर्ष-काल में महाराजी के सुकोमक कर के स्पर्ध मात्र के महाराज की यह ज्याधि सान्य हो नयी और उन्हें बपार शीतनता का अनुषय हुआ। क्या इसी काधार पर सनने वार्थक का नाम सीतल रख दिया।

## गृहस्थावस्था

युवराज ग्रपार वैभव भौर सुख-सुविधा के वातावरण में पक्ष के । आयु के साथ ही साथ उनका पराक्रम और विवेक भी विकसित होने लगा । सामान्यजनों की भाति ही वायित्वपूर्ति की भावना से उन्होंने ग्रहस्थाक्षम के वधनों को स्वीकार किया । महाराज दढ़रथ ने योग्य एव सुम्बरी राजकन्याओं के साथ आपका विवाह करवाया । दाम्यत्य जीवन में रहते हुए भी वे बनासकत और निर्मित्त को रहे । दायित्वपूर्ति की भावना से ही पिता की आजा जिरोधाय कर राज्यासन भी ग्रहण किया । राजा बनकर उन्होंने अत्यन्त विवेक के साथ नि स्वाथ भाव से प्रजापालन का कार्य किया । पवास हजार पूर्व तक महाराज शीतल ने शासन का सवालन किया । भोगावली कम पूर्ण हो जाने पर प्रापन सयम धारण करन की भावना व्यवत की ।2

## दीक्षा एव पारणा

लोकान्तिक देवों की प्राथना पर वर्षीदान के बाद एक हजार राजाको के साथ चन्द्रप्रभा शिविका में बारूड़ होकर प्रमु सहस्त्राम्यवन में पहुचे और साच कृष्णा द्वादशी को पूर्वावाड़ा नक्षत्र में चच्छ अक्त तपस्था से सम्पूर्ण पापकर्मी का परित्याग कर मुनि बन गये।

श्रमण दीक्षा तेते ही इन्होंने नम पर्यवकान प्राप्त किया । तप का विष्कपुर के महाराज पुनर्वसु के वहा परमान्त से प्रनक्ता प्रथम पारणा सम्पन्त हुआ। देवों ने पच दिव्य प्रकट कर दान की महिमा बतनाई।3

१ जिमचिंह शादा४७

२ बौबीस तीर्पंकर एक वय वृ ४६

३ चैन मर्न का भी इति प्र भा पु॰ देर

#### **८५ जैन धर्म का सींबाध्य इतिहास**

#### केवलज्ञान

तीय महीके तक ख्यंकरकाल में विकास समाम की बीतक मिन्द्रलपुर समय के सहरामान्यकान के प्यारे । यहां बीपक के कुल के तीचे क्यान में बीम हो नवे। यीप कृष्णा चतुर्वशी के दिव पूर्वांचाड़ा कवान के योप से अस्वादी कवाँ कर वाय कर केवलवान प्राप्त किया। वेबलावों ने प्रमु का केवलवान उत्तव मनाया। भगवान ने समवसरए के बीक युक्त हुवार अस्सी धनुष उत्तव चैत्य हुत के नीच रत्नसिहासन पर विराजकर उपदेश दिया। भगवान का उपदेश सुनकर आनद आदि दृश्चितयों ने प्रयाज्या ग्रहण कर गणवार पद आप्ते किया। प्रग्वान ने चतुर्विष्ट सभ की स्वापना की और भाव-तीर्वकर कहनाये।

## धर्म-परिवार

| गरा एव गणबर         | - |            | 8 |
|---------------------|---|------------|---|
| केवली               |   | 9          |   |
| मन पर्यवज्ञानी      | - | νυ         |   |
| अवधि ज्ञानी         |   | ७२         |   |
| चौवह पर्वधारी       | - | 18         |   |
| वैक्रिय सन्धिष्ठारी |   | <b>१</b> २ |   |
| वादी                |   | X=         |   |
| साधु                | - | 8          |   |
| साम्बी              |   | 1          | Ę |
| श्रावक              |   | २६६        |   |
| श्राविका            | - | ४४६        |   |
| र्रिनिर्वाण         |   |            |   |

नीसकाल निकट जाने पर प्रमु एक हजार मुनियों के साथ सम्मेव्शिकार पर्वत पर पधारे और एक मास का सणारा किया। वैद्याल कृष्णा द्वितीया को पूर्वियाका नवान में प्रमु बरमसिद्धि को प्राप्त हुए। प्रभु का कुल आबुध्य एक लाख पूर्व का था। ह कुछ कम पण्यीस हजार क्य तक प्रभु ने स्थम का पालन किया।

१ मागमों मे तीयकर बरिज पू १६४

र तीर्थंकर चरित्र प्रामा पुरु

३ अन वर्गका भी इ प्र मर-, पू दे३

## विशेष

भगवान् भी बीतल के बाद और भगवान् भी खेयांस के पूर्व हरिवंश कुलोत्पत्ति - हरि और हरिछी क्य बुगल को देखकर एक देव को पूर्व जनम के बैर की स्मृति ही खड़ेंद्रैं। असर्ने क्रिकार्- "क्षें देखकर एक देव को पूर्व जनम के बैर की स्मृति ही खड़ेंद्रैं। असर्ने क्रिकार्- "क्षें देखकिंग पहुँ भोग धूमि में सुख मोग रहे हैं और मायु पूर्ण होने पर देवलोक मे जायेंगे। अतः ऐसा वल कक कि जिससे इनका परलोक दु खमय हो जाय। उसने देव सक्ति से उनकी दो कोस की जंकाई ही अनुव कर वी जान् की कटाई और दोकों को अच्छ की की कम्पानगरी मे लाकर छोड़ दिया। वहां के भूपति का वियोग होने से हरि को अधिकारियो द्वारा राजा बना दिया गया। कुसगति के कारण दोनों ही दुव्यंसनी हो गये और कसत दोनों अरकर नरक में छरपन्त हुए। इस युवल से हरियंश की उत्पत्ति हुई।

युगलिक नरक में नहीं क्वे दोनो हरि और हरिणी नरक से गवे । सह आश्चय की वात है। १ ○

१ (१) ऐसि के तीन तीर्यंकर पृ २१

<sup>(</sup>२) च म च वृ १= (३) बासुदेव हिम्मी च १ मार्ग २ पू ३५७

<sup>(</sup>४) सीर्वंकर चरित्र माथ २ पु २ से ४

# 9२ भगवान् श्री श्रेयास (चिह्न-गेंग)

# तीर्यंकर परम्परा में भगवान् श्री श्रेयास का ग्यारहवां स्थान है।

पूवभव

पुष्कराई द्वीप के पूर्व विदेह के कञ्चाविजय में क्षेमा नामक नगरी थी। वहां के राजा का नाम निलनी गुम था। वह अत्यन्त द्वामिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। एक बार क्षेमा नगरी में वज्यदत्त नामक आचाय का आगमन हुवा महाराजा निलनी गुल्म आचार्य का आगमन सुनकर उनके दशन के लिये गये। आजाय का उपदेश सुनकर उन्होंने सयमव्रत प्रगीकार कर लिया। वे मुनि वन गये। प्रवच्या प्रहण करके उन्होंने कठोर तथ किया और तीर्यंकर नामकर्यं का उपायंन किया। प्रन्त में बहुत समय तक चारित्र का पासन करते हुए आयु पूर्ण की और मरकर महाधुक्त नामक देवलोक में महादिक देव हुए। १

## जम एव माता पिता

ज्येष्ठ कृष्णा बच्छी के दिन आवरण नक्षत्र में निलनीगुल्म का जीव स्वण से चलकर भारतवर्ष की भूषणस्वरूपा नगरी सिंहपुरी के अधिनायव महाराज विष्णु की पत्नी सद्गुराबारिणी महारानी विष्णुदेवी की कृष्णि में उत्पन्न हुआ। माता ने उसी रात में श्रीदह महाजुभ स्वप्न देखे। गर्मकाल पूर्ण कर माता ने फाल्गुन कृष्णा द्वादशी को सुखपूवक पुत्ररत्न को जन्म दिया। आपके जन्म काल के समय सर्वत्र सुख शांति और हर्षोल्सास का बातावरण फल गया।?

#### नामकरण

बालक के जाम से न केवल राजपरिवार वरन् समस्त राष्ट्र का कल्याण

- १ आयमों में तीर्वंकर चरित्र प् १६५
- २ जीनधर्मकामी इ. श्र. आर. पृ.६४

# (बीय) हुजा । इस कारण बासक का नाम खेरांसकुमार रखा यथा ।

## गृहस्थावस्था

पिता महाराज कियां के अत्यक्षिक बाबह करने पर श्रेयांसकुमार ने सोस्य सुन्दरी तृप कत्यांकों के साथ पाजिसहण किया। इजित वस प्राप्ति पर महाराज कियां ने कुमार को राज्यारूढ़ कर उन्हें प्रजा कालन का सेवाभार सौंपकर स्वय साधना मार्ग पर अग्रसर हो गये। राजा के रूप में श्रेयांसकुमार ने अपने उत्तरदायित्व का पूर्णत पालन किया। प्रजा के जीवन की दुःख और कठिनाइयों से रक्षा करना-मात्र मही उनके राजत्व का प्रयोजन का। सत्ता का उपभोग और विलासी जीवन व्यतीत करना उनके जीवन का कभी सक्य नहीं रहा। उनके राज में प्रजा सभी प्रकार से प्रसन्त और संतुष्ट थी। जब जायके पुत्र दायित्व प्रहण करने के सिये योग्य और सक्षम हुए तो उन्हें राज्यजार सींपकर आत्म-कल्याण की साधना के एव पर अग्रसर होने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की। १

## दीक्षा एव पारणा

जब आपने सबस ग्रहरण करने की इच्छा व्यक्त की तब लोकांतिक देवों ने अपनी नयाँदा के अनुसार जाकर प्रमु से प्राचेंना की। परिणामस्वरूप वर्षे भर तक निरन्तर दान देकर एक हजार अन्य राजाओं के सांच वेंसे की तपस्या मे राजगहल से दीकाच ग्रामिनिष्क्रमण किया और फाल्नुन कृष्णा जयोदशी को सावरण नक्षत्र में सहस्थाञ्चवन के असीक वृक्ष के नीचे सम्पूर्ण पापों का परि त्याग कर ग्रापने विधिष्वंक प्रवच्या स्वीकार की।

सिद्धार्थपुर ने राजा नन्द के गहां प्रमु का परमान्त से पारजा सम्यन्त हुना । 2

#### केवलज्ञान

दीकोपरांत जीवरण उपसबीं एवं परीयहों को वैवेपूर्वक सहन करते हुए अवस्था मन से साम्रमारत प्रमु ने विशिष्ण वस्तियों में विहार किया। मान

- १ बोबीत तीर्वकर एक वर्षवेकाल पृ ५३
- २ जैनवर्गकामी इति प्र मा पुरुष

## **८६ और समें का लेकिन इतिहास**

कृष्णा अमाक्त्या के दिन अनक श्रेणी में धाक्य होकर उन्होंने मोह को पर्सा-जित कर दिया और जुक्सध्यान द्वारा समस्त जाती कमी का क्षय कर वष्ठ सप में केदलजान— केदलदशन प्राप्त कर लिया।

संमवसरण में देव-मानवों के अपार समुदाय की प्रभु ने केंवली बनकर प्रथम धर्म देशना प्रदान की । प्रभु ने अतुर्विध सब स्वापित किया एव जाय तीर्थकर पद पर प्रतिक्टित हुए । १

## धर्मप्रभाव

केवलकान आपित के पश्चात अभू उस समर्थ की राजनीति के केन्द्र वीसनपुर पथारे । पोताबपुर निपृष्ठ कासुदेव की राजवानी भी । उद्यान के रक्षक ने आकर बांसुदेव को कुन बवाद दिवा — 'बहुरराज तीर्यंकर भी अवास अपने नक्षर के उद्यान के पथारे हैं। अवानक यह सवाद सुनकर बांसुदेव इ्पंतिऔर हो जवे। इस बुजी के उन्होंने इतना पुरस्कार दिया कि कि वह रक्षक धन-सम्मन्न हो गया। वांसुदेव और उनके वंदे भाई सबल बलदेव प्रभु के दर्शन करने आये। प्रभु ने मानव के कसब्यों का विवेचन विश्ले वण करते हुए हुदयस्पर्शी उपदेश दिया।

वासुदेव त्रिपृष्ठ इस कालमक के पहले वासुदेव के 1 वे अत्यन्त पराक्रमी और कठोर शासक थे। उनकी मुजाओं में घद्मृत कस था। एक बार एक समकर कूर सिंह से नि घटत होकर मुकाबजा किया सौरसिंह के जबहे प्रकृतकर यो चीर डाले जैसे पुराना कपड़ा चीर रहे हो। उस समय के कूर और सस्या चारी शासक अश्वपीव (प्रति वासुदेव) के आतक से प्रचा को मुक्त कर के तीन खण्ड के एक छत्र सम्प्राट वासुदेव को थे। जाजा के उल्लंघन के अपराध से उन्होंने जान्यापालक के कान में खीनता हुंगा सीसा उंडेलवा दिवा था। जिससे उनको सातमी नरक में जाने का आयुष्य बंधा।

जब वासुवेब जिपुष्ठ ने प्रमु भी भेगांस की देशना सुनी तो संदुर्श अक्ष्मक-सा उनके हृदय में द्वा यया । राजनीति के ने मुद्दार के किन्तु आहम्पनिया में धाल भी नासक में । प्रभु का जबवेब सुनकर दशा कृष्णम, समता और शक्ति के भाग उनके हृदय में जारत हो उठे । संस्कारों के इस परिवर्तन से वासुवेव के बन्तर जगत में अपूर्व परिवर्तन आ गया। जसे अधकार से प्रकाश में आ गये।

हजारो स्त्री पुरुषो ने आवक धर्म तथा मुनिषम स्वीकार किया और प्रमु के उपदेश को जीवन में शहरहा !

## धर्म-परिवार

| गणधर              |            | 44         |
|-------------------|------------|------------|
| केवली             | ·          | <b>§</b> • |
| <b>भवधिश्वानी</b> |            | Ę          |
| नोबह पूर्वभारी    | ***        | 9300       |
| बाह्य लिख्यारी    |            | 23         |
| बादी              | -          | ¥ o        |
| साबु              | - matteria | E&o.       |
| साध्वी            | -          | 9 3000     |
| भावक              | -          | २७६        |
| श्वाविका          |            | ***        |

# परिनिर्वाण

अपने निर्वाणकाल के समीय भगवान् सम्मेर्जिक्य पर पदारे। भावण कृष्णा तृतीवा के दिन वनिष्ठा तक्षाव में एक मास का अनुसन कर एक तृजार पुनियों के साथ मोक प्राप्त किया।

भगवान् ने कुमारवय में इक्कीस सासवर्ष राज्य पदपर ४२ लासवर्ष दीक्षा पर्याय में इक्कीसलाख इस प्रकार प्रगवान् ने चौरासीलाल वर्षे की कुल भागु में सिद्धत्य प्राप्त किया। भगवान् श्री कीतल क बाद ६६ लाल ३६ हजार वर्ष तथा सौ सावरोपम कम एक कोटी सागरोपम व्यतीक दोले, प्रक भगवान् श्री खेबांस ने निर्वाण प्राप्त किया। १२

१ चैन क्यामासा भाग ४ वृ ४ से ६

२ आवर्तों में तीर्चकर परिता पु १३७ (समयागान-द४)

# 9३ भगवान् श्री वासुपूज्य (विह गहिव)

#### बारहवें तीर्वकर अनवात् जी वासुपूज्य हुए।

# पूबभव

पुष्कराद्ध द्वीप के पूत्र विदेह क्षेत्र के मगलावती विजय में रत्नसचया नामक नगरी थी । वहां के जासक का नाम पदमोत्तर था । वष्ट्रनाभ मुनि के समीप उसने चारित्र ब्रह्ण किया । संयम और तप की उत्कृष्ट मानो से झाराधना करते हुए उन्होंने तीर्थंकर नाम कमं का उपाजन किया । अन्तिम समय मे समाधिपूर्वक देह-त्याग कर दे प्राणतकल्प मे महिद्धक देव बने । १

### जन्म एव माता-पिता

प्राणत स्वगं से निकल कर पद्मोत्तर का जीव तीयकर रूप से उत्पन्त हुआ। भारत की प्रसिद्ध अभ्यानगरी के प्रतापी राजा बसुपूष्य इनके पिता और महारानी जयादेवी माता थी। ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को कतिश्रपा नक्षत्र में पद्मोत्तर का जीव स्वगं से निकलकर माता जयादेवी की कुलि में गर्भ रूप से उत्पन्त हुआ। उसी रात्रि में माता जयादेवी ने चौदह शुभस्यप्त देखें जो महान् पुष्पात्मा के जन्म-सूचक थे। उचित आहार विहार से माता ने गर्भ काल पूर्व किया और फाल्युन कुष्णा चतुर्देशी के दिन सत्मिषा नक्षत्र के योग में सुस्पूर्वक पुत्ररत्न को जन्म दिया। 2

#### नामकरण

महाराजा वसुपूष्य के पुत्र होने के कारण आपका नाम वासुपूष्य रखा गया।

9 आगमों ने तीर्थंकर चरित्र पृ ११< २ चैनवर्गकामी इ. प्र का प १६

#### गृहस्थावस्था

आचार्य हेमच द्र और जिनसेनाचार्य ग्रादि के अनुसार तो ग्रापने अविवा हिलावस्था में राज्य-ग्रहण किये बिना ही दीक्षावत भगीकार किया किन्तु आचार्य गीलांक के अनुसार दार-परिग्रह करने और कुछ कास तक राज्यपासन करने के बाद आप दीक्षित हुए 19 भगवान् वासुपूज्य कुमारावस्था में ही दीक्षित हुए 12

वास्तव मे तीर्थंकर की ग्रह्वर्या भोग्यकर्म के अनुसार ही होती है अत उनका विवाहित होना या न होना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। विवाह से तीर्थंकर की तीर्थंकरता मे कोई बाधा नहीं आती।3

## दीमा एव पारणा

मर्यादानुरूप लोकान्तिक देवो ने भगवान् श्री वासुपज्य से अर्म-तीर्म के प्रवतन की प्राथना की । आपने एक वस तक उदारतापूर्वक दान दिया । वर्षी वान के सम्पन्न हो जाने पर जब आपने दीक्षार्थ अभिनिष्क्रमण किया तो उस महान् और अनुपम त्याग को देखकर जनमन गद्गद् हो उठा था । आपने समस्त पापो का क्षय कर फाल्गुन कृष्णा ध्रमावस्या को शतिष्ठिया नक्षत्र में अमणत्व अगीकार कर लिया । महापुर नरेश सुनद के यहां आपका अयम पारणा हुआ। । अ

#### केवलज्ञान

दीक्षा लेकर भगवान् तपस्या करते हुए छद्मस्थवर्या मे विचरे और फिर उसी उद्यान मे आकर पाटलवृक्ष क नीचे ज्यानावस्थित हो गये। शुक्लच्यान क दूसरे चरण मे चार वाति कर्मों का क्षय कर माध शुक्ला द्वितीया को अतमिषा नक्षत्र के योग मे प्रमु ने चतुथ भक्त (उपवास) से केवसज्ञान की प्राप्ति की।

१ च महा पु चरि पृ १ ४ तमो कुमार जावमलुवातिका विक्रिक कालंकयदार परिग्नहो राज सिरिनकुपतिकतः —

२ ठालांग सूब १ वा ठाला

३ जैनवर्गका भी इ प्र मा पु० १

४ चौबीत तीर्वंकर एक एव व ४.३

#### ६० चैव प्रयं ना संविष्य इतिहास

केवली होकर भयवान् ने देव-असुर-मानवो की विशास सभा से अर्थ-देखना दी विसमें दशविध धर्म का स्वरूप सम्रक्षाकर चतुर्विध सच की स्वापना की और भाव तीर्थंकर कहलाये । १

## धर्म-प्रमाव

विहार करते हुए जब भगवान् द्वारिका के निकट पथारे तो राजपुक्त ने बासु देव द्विपृष्ठ को भगवान् के पधारने की शुभ-सूचना दी। भगवान् भी वासुपूज्य के पधारने की शुभ-सूचना की वधाई सुनाने के उपलक्ष में वासुदेव ने उसको साढ़े बारह करीड़ मुद्राओं का प्रतिदान दिया। त्रिपृष्ठ के बाद वे इस समय के दूसरे वासुदेव होते हैं। भगवान् श्री वासपूष्य का धर्म भासन भी सामान्य लोकजीवन से नेकर राजचराने तक स्थापक हो चसा था।?

## धर्म-परिवार

| गण एवं नणधर       | -     | 44          |
|-------------------|-------|-------------|
| केवसी             | -     | Ę           |
| मन पर्यवज्ञानी    |       | ६१          |
| <b>अविज्ञा</b> नी | -     | X8          |
| चौदह पूर्वधारी    | _     | 9२          |
| वैक्रिय जिध्यवारी |       | 9           |
| बादी              |       | 80          |
| साबु              | _     | ७२          |
| साध्वी            | ***** | t           |
| भावक              |       | २१४         |
| <b>आ</b> विका     | -     | ¥3 <i>६</i> |

#### परिनिर्वाण

भतिम समय निकट जानकर प्रमु ६ मुनियाँ के साथ चन्यानगरी पहुंच

१ वीन वर्ष का नी इस सा पूर्क २ वीन वर्ष का नी इस सा पूह्रकर

#### भगवान् भी बासुपूज्य ६१

गये और सभी ने बनसनस्रत प्रारभ कर विया। मुक्स ध्यान के चतुर्थ चरण में पहुचकर आपने समस्त कर्मराज्ञिको स्वयं कर दिया और सिख-बुद्ध-पुक्त बन गये। उन्होंने निर्वाण पद प्राप्त कर लिसा। वह सुभ दिन आवाड सुक्ता चतुर्वशी का बा और सुभ औक उत्तराभाद्यपद नस्तत का था। १

भगवान् ने कुमाराबस्था में अठारह लाख वर्ष एक आत मे चौपनलाक्ष वर्ष व्यतीत किये। इस प्रकार कुल ७२ लाख वर्ष की आपकी आयु वी। १

0

## १४ भगवान् श्री विमल (विह्न श्रूकर)

## भगवान् भी विमस तेरहव तीचँकर हुए।

## पूर्वभव

षातकी सण्ड के अन्तर्गत महापुरी नगरी नामक एक राज्य था। महाराज पद्मसेन वहां के यसस्वी नरेश हुए। वे अत्यन्त धर्मपरायए। एवं प्रजावस्त्रल राजा थे। अन्त प्ररएा। से वे विरक्त हो गये और सवगुप्त आचार्य से उन्होंने दीक्षा प्राप्त करली। प्रव्रजित होकर पद्मसेन ने जिन शासन की महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने कठोर सयमाराधना कर तीथकर नामकम का उपार्जन किया। धायुष्य के पूर्ण होने पर समाधिभाव से देहत्यांग कर वे सहस्वार करूप मे ऋदिमान देव बने। १

## जम एव माता पिता

सहस्त्रार देवलोक से निकलकर पद्मसेन का जीव बशास शुक्ला द्वावशी को उत्तरामाद्र नक्षत्र मे माता महारानी श्यामा की कुक्षि मे उत्पन्न हुआ। इनकी जन्म भूमि कपिलपुर थी और विमल यशघारी महाराज कृतवर्मा इनके पिता थे। माता ने गर्भ धारण के पश्चाद् मंगलकारी चौदह महाशुभ स्वप्न देखे भौर उत्वित आहार विहार से गर्भकाल पूर्ण कर माच शुक्ला तृतीया को उत्तरामाद्रपद मे चन्द्र का योग होने पर सुखपूवक सुवर्ण कान्ति वाले पुत्ररत्न को जन्म दिया।

देवो ने सुमेरू पर्वत की अतिपाड कम्बल शिला पर प्रभु का जन्म महोत्सव मनाया। महाराज कृतवर्मा ने भी हृदय कोलकर पुत्रजन्म की खुशियां मनाई 12

१ चौचीस तीर्थंकर एक वर्ष यू ६२ २ जैन वर्णकानी इ. जाला यू १२

#### नामकरण

गर्थकाल में माता स्थामा तन मन से निम्नश्च बनी वही अत महाराज इत्तवर्मा ने मिलों और परिवारजनों को एकल कर उत्तर कारजा अताते हुए बालक का नाम विमल रजने का सुकाब दिया। अत बालक का नाम विमल रजा गया।

#### गृहस्थावस्था

इन्न के घादेश से देवांगनाओं ने कुमार विसल का लासनपासन किया। मधुर वा यावस्था की इतिश्री के साथ ही तेजयुक्त यौवन मे जब युवराज ने प्रवेश किया तो वे घत्यन्त पराक्रमशील व्यक्तिय के स्वामी बन गये। उनमें १ द गुण विद्यमान थे। सांसारिक भोगों के प्रति अरुचि होते हुए भी माता पिता के आदेश का निर्वाह करते हुए कुमार ने स्वीकृति दी और उनका विदाह योग्य राजक याओं के साथ सम्यन्न हुआ।

पद्रह लाख वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर पिता महाराज कृतवर्मा ने इन्हें राज्यभार सौंप दिया। राजा विमल ने कासक के रूप में भी निप्रणता और सुयोग्यता का परिचय दिया। वे सुचार रूप से शासन-व्यवस्था एवं प्रजा पालन करते रहें। तीस लाख वर्षों तक उहीने रा याधिकार का उपभोग किया था। इसके बाद उनके मन में विरक्ति जागृत हो उठी। १

## दीक्षा एव पारणा

लोकान्तिक देवो द्वारा प्राथना करने पर प्रमु वय भर तक कल्पवृक्ष की मांति याचको को दान दकर एक हजार राजाओं के साथ दीक्षार्य सहस्त्राम्त्रवन में पद्यारे और माव शुक्ला चतुर्थी को उत्तराभाद्र पद नक्षत्र में बच्छ भक्त की तपस्या से सब पाप-कर्मों का परित्याग कर दीक्षित हुए। धान्यकटपुर के महा राज जय के यहां प्रमु ने परमान्न से पारणा किया। ३

- १ विवर्षिट ४।३।४८
- २ चौबीस तीर्थंकर एक वर्ष पु ६३
- ३ भीन वर्ष का नी इर अर शाबु १३

## क्षेत्र अने का संख्यित इतिहास

#### केवलज्ञान

दो वय तक अद्मस्य काल ने विचर कर जगवान भून कविकपुर के सहस्त्राध्यवचान में पद्मारे। वहां कव्यू कुश के नीचे क्ट तन के साम कामोस्तर्य भूता में जीन हो वये। उस समय क्यान की परमोच्य अवस्था में पीच शुक्ता चट्टी के दिन उत्तराभाद पद नक्षत्र में केवलज्ञान और कवलवर्धन प्राप्त किया । देवों ने केवलज्ञान महोत्सव मनाया। तदनंतर भगवान ने देवनिर्मित समवसरण में विराजकर धर्मोपदेश दिया । और चतुर्विध सच की स्थापना कर मान तीचें कर कहलाये।

## धर्म-परिवार

आपके संघ मे अन्धर खादि श्रप्पन सगदरादि सहित निम्नलिकित परिवार था ~

| गण एव गणघर            | -    | **          |
|-----------------------|------|-------------|
| केवली                 | -    | XX          |
| मन पर्यवज्ञानी        | -    | ४४०         |
| अवधिक्रानी            | مسان | Y= 0        |
| <b>बौदहपूर्वधा</b> री | -    | <b>११</b> = |
| वैक्रिय लिक्सारी      |      | å o         |
| बावी                  |      | <b>₹</b> २  |
| साचु                  | -    | 45          |
| साध्वी                |      | 90 5        |
| <b>শ্</b> ৰেক         |      | २           |
| थाविका                |      | 858         |

## परिनिर्वाण

केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद दो कम पन्द्रह साख बच तक प्रभु पृथ्वी पर विहार करते हुए विचरते रहे। फिर निर्वाणकाल निकट आने पर सम्मेद्शिखर

१ आगमों में तीर्थंकर चरित्र पू २ २

पर पद्यारे भीर छ हजार सायुको के साथ एक मास का अनसन पूर्णंकर आचाड़ कुळ्या सप्तमी को पुट्य नक्षत्र में मोस पद्यारे । भगवान पन्नह लाख वर्षे कुमारावस्था में तीस साख वर्षे तक राज्याविपति और पन्नह लाख वर्षे का त्यानी जीवन अपतीत कर कुल साठ साख वर्षे का पूर्ण आयुष्य भोगकर सिक्ष पद को प्राप्त हुए। १

0

## १५ मगवान् श्री अनन्त (विन् वाव)

## चौदहर्वे तीर्यंकर भगवान् श्री अनन्त हुए।

## पूवभव

बातकी कण्डद्वीप के प्रागिवदेह में ऐरावत नामक विजय में प्ररिष्टा नामक नगरी थी। नगरी धन धान्य से समृद्ध थी। वहां के राजा पद्मरथ बड़े वीर और धार्मिक मनोवृत्ति वाले थे। एक बार नगर में चित्तरक्षा नामक शासन प्रभावक आचाय पधारे। आचाय के उपदेश से उसका मन वैराग्य भाव से भर उठा। धर आकर उसने अपने पुत्र को राज्यभार सौंपा और पुन आचाय की सेवा में उपस्थित हो दीक्षित हो गया। दीक्षा प्रहण करने के उपरात उन्होंने भाचाय के समीप श्रति का अध्ययन किया। आगमों का ज्ञान प्राप्त कर पद्मरख मृनि कठोर तप करने लगे। तप संयम की उत्कृष्ट साधना करते हुए उन्होंने तीर्थंकर नाम कम का उपाजन किया। तप से अपन शरीर को क्षीण किया और आमा को उज्ज्वल बनाया। अपना आयुष्य पूण कर समाधि पूषक देह याग कर वे प्राणत देवलोक में उत्पन्त हुए और महद्धिक देव बन। १

## जम एव माता पिता

श्रावण कृष्णा सप्तमी को रेवती नक्षत मे पद्मरण का जीव स्वगं से निकलकर अथोध्या नगरी के महाराज सिंहसेन की रानी सुयशा की कुछि मे गमरूप से उत्पन्न हुआ। मासा सुयशा न उस रात को जीन्ह महाशुभ स्वप्न देखें। गर्मकाल पूर्णकर माता सुयशा ने वैशाख कृष्णा त्रयोदशी के दिन रेवती नक्षत्र के योग मे सुखपूर्वक पुत्ररत्न को जाम दिया। देव दानव और मानवो ने जामोत्सव ह्वॉल्लास के साथ मनाया। 2

९ आगमों में तीथकर चरित पृ२४ २ जैनवर्गकानी इ. प्रभा पृ१

#### नामकरण

महाराज सिंहसेन ने विचार किया जब बासक समें में का तब समकत और विशास सेनाओं ने अयोध्या पर आक्रमता किया था और उसे मैंन परास्त कर दिया था। अत बासक का नाम अनन्त रक्षा जाय। १ वस असी आबार पर बासक का नाम अनन्त रक्षा गया।

## गृहस्थावस्था

सभी प्रकार के सुझद एव स्तेहपर्ण वातावरण मे बालक अनन्त का पालन पोषण हुआ। बालक की कप माधुरी पर मुग्ध देवतागण भी मानवरूप धारण कर इनकी सेवा मे रहे। युवा हो जाने पर भाप अयन्त तेषस्थी व्यक्तित्व के स्वामी हो गये। माता पिता के भायन्त आग्रह करन पर आपन यौग्य एव सुन्दर राज कन्याभी के साथ पाणिग्रहण भी किया और कुछ काल सुझी दाम्पत्य जीवन भी व्यतीत किया। साढ़े सात लाख वर्ष की आयु प्राप्त हो जाने पर पिता द्वारा आपकी राज्यारूढ किया गया। भापन पनदह लाख वर्ष तक प्रजा पालन का उत्तरदायिस्व निभाया। जब आपकी आय साढ़ें बाईस लाख वर्ष की हो गई तब मन में वराग्य भावना जागृत हुई।

## दीक्षा एव पारणा

लोकान्तिक देवों की प्ररणा स प्रमु ने वर्षीवान से याचकों को इच्छानुकूल दान देकर बसास कृष्णा अनुदंशी को रेवती नक्षत्र मे एक हजार राजाओं के साथ सम्पर्ण पापो का परित्याग कर मुनिषमं की दीक्षा ग्रहण की। उस समय आपके बेले की तपस्या थी। बर्दमानपुर के राजा विजय के यहां परमान्त से प्रमु ने पारणा किया। 3

#### नेवसजास

तीन वर्ष तक छद्मस्य काल मे विचरने के बाद भगवान् अयोध्या नगरी

- १ सिवध्टि ४।४।४७ एवं च महा पु च प १२६
- २ चौबीस तीर्थंकर एक पर्यवेकक कू. ६७
- ३ वन अर्थका मी ४ श का पु १६

#### क्ष्म जीन धर्म का संक्षिप्त इतिहास

सहस्त्राम्य उद्यान में प्रधारे । यहां अज्ञोक वृक्ष के नीचे ज्यानावस्थित हो गये । बैद्याख कृष्णा चतुदर्शी के दिन रेवती नक्षण में जनवाती कमों का क्षम कर केवलज्ञान और केवल दर्शनप्राप्त किया । देवों ने मगवात् का केवलज्ञान उत्सव मनाया । भगवान् ने देव निर्मित समबसरए में विराजकर वर्मोपदेश दिया । १ धम-देशना देकर आपने चतुर्विध संघ की स्थापना की और भाव तीचकर कहलाये ।

## धम-परिवार

| आपका धर्म-परिवार नि | म्नानुसार या — |            |
|---------------------|----------------|------------|
| गण एव चणघर          |                | ×          |
| केवसी               | mellerin       | x          |
| मन पर्यवज्ञानी      | ###Prompto     | ×          |
| अविधि ज्ञानी        |                | 8.5        |
| चौदह पूबद्यारी      | _              | 3          |
| विक्रय लिख्धारी     | -              | 4          |
| वादी                |                | ३२         |
| साम्रु              |                | ६६         |
| साघ्वी              |                | <b>६</b> २ |
| <b>बाव</b> क        | _              | 7 8        |
| श्राविका            |                | 898        |
|                     |                |            |

#### परिनिर्वाण

केवलज्ञान प्राप्ति के पश्चात् सात लाख वर्षं व्यतीत हो जाने पर चत्र शुक्ला पचमी के दिन रेवती नक्षत्र मे सम्मेद्शिक्षर पवत पर एक मास का जन शन ग्रहणकर सात मृनियों के साथ मापने भौक्ष प्राप्त किया। भगवान् श्री अनन्त ने कुमारावस्था में साढे सात लाख वर्षं राज्यकाल में प्रदृष्ट लाख वर्ष एव सयम पालन में सात लाख वर्षं व्यतीत किये। इस प्रकार भगवान् की कुल आयु तीस लाख वर्ष की थी। २

१ आगमों मे तीयकर चरित्र पूर १ २ आगमों में तीयकर चरित्र पूर ६

## 9६ भगवान् श्री धर्म (निह-नक)

## भगवान् श्री धर्म पाइहवें तीर्धंकर हुए।

## पूर्व भव

शातकी खण्ड द्वीप के पूर्व विवेह में भरतिवाय में शहिलपुर नामक नवर या। महिलपुर के राजा का नाम दृढ़रण था। राजा दृढ़रण बडा प्रतापी और न्यायप्रिय था। उसने विमलवाहन मुनि के समक्ष प्रवाण्या ग्रहण की। प्रवाण्या ग्रहण कर उन्होंने कठोर सयमाराधना करके तीर्वंकर नाम कम का उपार्जन किया। प्रतिम समय में अनवान द्वारा देहरयांच कर वैजयक्त विकान में महर्बिक देव बने। १

## ज म भ्रोर माता पिता

वजयन्त विमान में सुझोपभोग की अविध समाप्त होने पर मुनि वृहरण के जीव ने मानव बोनि में देह धारण की । रत्नपुर के झूरवीर नरेस महाराजा भानु की महारानी सुन्नता की कुिक्त में मुनि वृहरण का जीव वैसाख मुक्ता सप्तमी को पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में उत्पन्न हुआ। गर्भधारण की रात्रि में ही रानी ने वौदह महान् मंगलकारी स्वय्न देखे जिनके खुन प्रभाव को जानकर माता अत्यन्त हवैनिभोर हुई। यवासमय गर्भाविध समाप्त हुई और माव पुक्ता तृतीया को पुष्य नक्षत्र की मगलवड़ी में माता ने एक तेजस्वी पुत्रस्त को जन्म दिया। राजपरिवार और राज्य की समस्त प्रजा ने यहां तक कि देवताओं ने भी हवींस्लास के साथ जन्मीत्सव मनाया। 2

- १ आगमों में तीर्थंकर चरित्र पृ २ ७
- २ चौबीस तीर्थंकर एक वर्ष दू ७०-७१

## १ जैन धर्म का सक्षिप्त इतिहास

#### नामकरण

नामकरता के दिन उपस्थित परिवार जन एवं मित्रवर्ग को महाराज भानु ने बताया कि जब बालक गर्म में जा तब महारानी सुवता को धर्म साधन के उत्तम दोहद उत्पन्न होते रहे तथा भावना भी सदैव धम प्रधान ही बनी रही। इसलिये बल्लक का नाम कर्ने स्वार्ण भावी। अब व्यासक है। नाम धर्म रखा गया।

## गृहस्थावस्था

क्रीडा करते हुए सुख-वैभव के साथ जापका बाल्यकाल व्यतीत हुआ और आप युवा हुए। यौवनकाल तक आपका व्यक्तित्व अनेक गुणो से सम्कन्त हो गया। याता पिद्धा का बादेश स्वीकार करते हुए आपने विवाह किया और सुझी विवाहित जीवन भी व्यतीत किया।

जब ग्रापकी आयु हाई साख वर्ष की हुई तो पिता महाराजा जानु ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। ज्ञामनारूढ़ होकर महाराजा वस ने न्यायपूर्वक और बात्साय भाव से प्रजा का पालन और रक्षण किया। पाच लाख वर्ष तक इस प्रकार राज्य करने पर उनके भोग कर्म समाप्त हो गये। ऐसी स्थिति मे उनके मन मे विरक्ति के भाव श्रकुरित होने लगे।2

## वीक्षा एव पारणा

लोकान्तिक देवो के प्राथमा करने पर वर्ष भर तक दान देकर नावक्सा सिविका से प्रभु नगर के बाहर उद्यान में पहुंचे और एक इकार राजाओं के साथ बेले की सपस्या से माथ शुक्ता प्रयोदकी को पुष्प नक्षण में सम्पूर्ण पायो का परिस्थान कर आपने दीका प्रकृश की। सोमनसनगर में जाकर अमसिंह के यहां प्रभु ने परमानन से प्रथम पारणा किया। देवो ने चंच-दिक्य अपसा कर दान की महिया प्रकृष्ट की। है

- १ जिबब्दि ४।५।४<u>६ और व सहा जरि हु १३३ आव पूर्वि</u> पूर्वभाग हु ११
- २ चौबीस तीर्थंकर एक पय पृ ७१
- ३ जीन धर्मका मी इप्रभाष्ट्र १०६

## केवलज्ञान

विधिन प्रकार के जप निषमों के साथ परीष्ठि को सब्ते हुए प्रभु दो समंतक खद्वस्थायां से विवर, फिर दीक्षा-स्थान में पहुले और दिवामणे हुस के नीके स्थानाविध्या हो अमे । शुक्त स्थान से आपक-अणी का आपोक्ष्य करते हुए पीय शुक्ता पूर्णिया के दिव सवदाद ने पुष्य नक्षत्र में आवादरस्यादि याति कर्मों का सर्वेषा अस्य कर केवलकान-केवलक्षां की प्राप्ति की।

केवली बनकर देवासुर मनुजों की विधाल सभा में देशना देते हुए प्रमु न कहा मानवो । बाहरी शत्रुजी से सक्ता छोडकर अपने अन्तर के विकारों से युद्ध करो । तन धन और इंडियों का दास बनकर भ्रात्मगुण की हानि करन वासा नादान है। नाशवान् ध्वायों में प्रीतिकर अनन्तकाल से भटक रहे हो अब भी अपने स्वरूप को समक्षों और भोगों से विरत हो सहजानन्द के भागी बनो।

प्रभु का इस प्रकार का उपदेश सुनकर हजारो नर नारियो ने चरित्र घम स्वीकार किया। चतुर्विच संच की स्थापना कर प्रभु भाव-तीर्घंकर कहलाये।

## धर्म परिवार

| गणधर             |           | <b>४३ वरिष्ट ना</b> दि |
|------------------|-----------|------------------------|
| केवली            |           | <b>e</b> x             |
| मनः पर्यवज्ञानी  |           | ¥¥                     |
| अवधि जानी        |           | <b>ą</b> ę             |
| चौदह पूर्वधारी   |           | 4                      |
| वक्रिय मन्धिधारी |           | • •                    |
| वाबी             |           | २६                     |
| साधु             | -         | 48                     |
| साध्वी           | -         | ESA                    |
| भावक             | -         | २४४ ०                  |
| <b>थावि</b> का   | aspellin. | #170 io                |

#### १०२ जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास

## परिनिर्वाण

अपना निर्वाणकाल समीप जानकर अगवान सम्मेद्सिसर पर पशारे! आठ सौ मुनियों के साथ आपने एक मास का अनकन ग्रहण किया! ज्येष्ठ सुक्ता पंचमी के दिन पुष्य नक्षत्र के योग मे भगवान् ने निर्वाण प्राप्त किया! भगवान् ने ढाई लाख वर्ष कुमारायस्था पांच लाख वर्ष राजा के रूप मे एव ढाई लाख वर्ष व्रत पालन में व्यतीत किये! इस प्रकार भगवान् की कुस आयु दस लाख वर्ष की बी!

0

# **१७ मगवान् श्री शान्ति** (विह्न-मृग)

भगवान् श्री शान्ति सोलहवें तीर्थंकर हुए । इनका जीवन बहुत प्रभावशाली और लोकोपकारी था ।

## पूर्वभव -

पूर्व विदेह के नमलावती विजय में रत्नसचया नामक नगरी थी। रत्न सचया के महाराजा क्षेमकर की रानी रत्नमाला से बज्रायुध का जम हुआ। बडे होने पर नक्ष्मीवती देवी से इनका विवाह हुआ और उससे उत्पन्न सन्तान का नाम सहस्त्रायुध रखा गया।

किसी समय स्वग में इन्द्र ने देवगणा के समझ क्ष्यायुष्ट के सम्यक्त्य की प्रश्ना की । देवगण द्वारा उसे स्वीकार करने के बाद भी वित्रवृत्त नामक देव ने कहा— मैं परीक्षा किये विना ऐसी बात स्वीकार नहीं करता । —ऐसा कहकर वह सैमकर राजा की सभा में आया और बोला— ससार में आत्मा परलोक और पुष्य पाप आदि कुछ नहीं है । सोग अंधविश्वास में व्यर्थ ही कटट पाते हैं।

वेव की बात का प्रतिवाद करते हुए वज्ञावृध बोला- 'आयुक्सन् । आपको वो दिव्य-पव और वैभव मिला है अवधिक्षान से देखने पर पता असेवा कि पूर्वजन्म में बदि आपने विश्विष्ट कर्रांच्य नहीं किया होता तो यह दिक्स मव आपको नहीं मिलता । पुण्य-पाप और परकोक नहीं होते तो आपको वर्तमान की ऋदि प्राप्त नहीं होती ।

वजायुम्न की बात से देव निक्तर हो गया और उसकी हक्ता से प्रसन्न होकर वोसा- मैं तुम्हारी हक सम्यक्त्य निका से प्रसन्त हू मता को बाहो को मांगी। वजायुक्त ने निर्मित्र भाव से कहा - 'मैं दी इतना ही बाहता हू कि तुम सम्बन्ध का पासन करो।

## १०४ जैन धर्मे का संक्षिप्त इतिहास

वजायुष की निस्वार्थवृत्ति से देव प्रसन्त हुवा और दिव्यक्षलकार भेंट कर वजायुष के सम्बक्त्व की प्रशस्ता करते हुए चला गया।

किसी समय वज्यायुष्ट के पूर्वभव के शत्रु एक देव ने उनकी क्रीड़ा में देख कर्य उत्पर से पर्वत क्रियामा और क्रिक्ट नावामान में बांक क्रीचा परन्तु प्रवल पराक्रमी वज्यायुष्ट ने वज्यश्रुष्य नाराच-संहनन के कारण एक ही मुख्टि प्रहार से पर्वत के टुकडे टुकड़े कर दिये और नागपाश को भी तोड़ फेंका।

कालांतर में राजा क्षेमकर ने वज्यायुष्ठ को राज्य हैकर अञ्चल्या मह्ण की और केवलशान प्राप्त कर भाव तीर्यंकर कहसाये। उधर भावी तीर्यंकर वज्यायुष्ठ ने आयुष्ठ शाला में चक्करत्न के उत्पन्न होने पर छ खण्ड मुख्यी को जीतकर सार्वभीम सम्राट का पद प्राप्त किया और सहस्त्रायुष्ठ को युवराज बनाया।

एक बार जब बजायुव राजसभा में बैठे हुए थे कि बचाओ। बचाओ। की पुकार करता हुआ एक विद्याघर वहा भाषा और राजा के चरणों में गिर कहा।

शरणायस जानकर वजायुध ने उसे आववस्त किया । कुछ उसम बाद ही हाथ मे शहत लिये एक विद्याधर दम्पती का आगमन हुआ और अपने अपराधी की साम की।

महाराज वध्यायुष ने उनको पूर्वजाम की बात सुनाकर उपशान्त किया और स्वय की पुत को राज्य देकर दीशा अहूण की । के सबस झाझमा के पदचाद पादोपगमन सथारा कर बासु का झत होने पर प्रैनेयुक्त से देव हुए।

प्रैवेयक से निकलकर वजायुव का जीव पुण्डरीकिणी नगरी के राजा वन रथ के यहाँ महारानी प्रियमती की कुक्षि से पुत्र कप मे उत्पन्न हुआ। । उसका नाम मेकरब रक्षा गया।

महाराज वरुरव की बुसरी राजी अमोरमा के इत्र्यम का जन्म हुआ। असूना होते पर सुमहिरपुर के राजा की कल्या के साज केमरम का विवाद, हुआ। 1 मेचरय महान् पराक्रमी होकर भी बड़े क्यामु बीद सामुही के ! सहाराज मनस्य ने सेमरक को राज्यकार सीरकर दीका सहय कर सी ! राजा बनने पर भी नेकरम वर्ष को नहीं मूखा । एक विद-एक कड़कर साकर उसकी वोद ने पिर वया और भय से कंपित हो जभय की याचना करने सना !१ राजा ने स्मेहपूर्वक उसकी चीक पर हान केश और जसे निजंब रहुवे को सामवस्त किया !

इसने में ही बहा एक बाज बाया और राजा से कबूतर की मांग करने लगा! राजा ने जरणागत को लौटाने में असमर्जता ब्लक्त की। बाज को बह भी कहा कि पेट किसी अन्य दूसरी बस्तु से भी भरा जा सकता है। किन्तु बाज लाजे मांस की बात पर झडा रहा। इस पर राजा ने भरण ने कबूतर के स्थान पर अपने शरीर से कबूतर के बजन के बराबर मांस देने का प्रस्ताव किया जिसे बाज ने स्वीकार कर लिया। तराजू के एक पछड़े के कबूतर रजा गया और दूसरे पलड़े में राजा अपना मांस काट काट कर रजने लगा। इस इस्य को देखकर सारी सभा स्तब्ध रह गयी। संतत राजा स्वय तराजू के पलड़े यर बैठ गया।

बाजक्य ने देव राजा की इस अनुपन द्यासुदा और अपूर्कस्थान को वेक÷ कर नुक्त हो नवा और दिव्य रूप से उपस्थित होकर नेकरव के करनामान की प्रशसा करते हुए चला गया।

कुछ समय बाद मेवर्थ ने पौचल काला से पुत्र सन्दम् तप किया । उक् समय राजा ने जाब स्था के उसकृत्य करमक्तावों में बहुत्व गुल्य कव्य किया ।

बाजरूपी देव ने इन्द्र द्वारा नेथरव की करुए। आवना की प्रससा पर विश्वास न करते हुए भेघरव की परीक्षा ली वी। 2

ईगारेन्द्र ने स्वर्ग से नमक् कर इनकी प्रश्नसा की किन्तु इन्द्राधियों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने आकर येथरण को व्यान से विश्वसित करके के

ी बायुरेव हिन्दी हि स्थ पू ३३७ वीवावनीवा मी इति., प्र. मा पू १७६ वी वर्षकान

२. भारतर्व कीलोक ने नकायुक्त हाराः चीत्रक काला के प्रशासक की एकार्य अपना नीस काटकर देना स्थीकार करने के बाद देश के असला होकर सके जाने का विचरण सिका है।

(M Modomo & JAK)

## १०६ जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास

सिथे विविध परीवह दिये परन्तु राजा का ध्यान चचल नहीं हुआ । सूर्योदय होते होते देवियां अपनी हार मानती हुई राजा को नमस्कार कर चली गई।

प्रात काल राक्षा मेघरण ने दीक्षा लेने का सकल्प किया और अपने पुत्र को राज्य देकर महामुनि चनरथ के पास भनेक साथियो सहित दीक्षा ले ली। प्राणि दया से प्रकुष्ट-पुष्य का सचय किया ही था फिर तप भाराधना से उन्होंने महती कम निर्जरा की और तीथकर नाम कमें का उपार्जन किया।

अन्त समय अनशन की आराधना कर सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न हुए तथा वहां तेंतीस सागर की बागु प्राप्त की 19

## जन्म एव माता पिता

भावपद कृष्णा सप्तमी को भरणी नक्षत्र के शुभ बोग में मेघरथ का जीव सर्वार्येसिख विमान से निकलकर हस्तिनापुर के महाराज विश्वसेन की महा—रानी अविरा की कृष्ठि में उत्पन्न हुआ। माता ने गर्भधारण कर उसी रात में सबसकारी चौदह महासूग स्वप्न भी देखें। उचित आहार विहार से गभकाल पूर्ण कर ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को भरणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय माता ने सुक्षपूर्वक कांचनवर्णीय पुत्ररत्न को जन्म दिया। इनके जन्म से सम्पण लोक में उद्योत हुआ और नारकीय जीवों को भी क्षणभर के लिये विराम मिला। महाराज न अनुपम आमाद प्रमोद के साथ जम्म-महोत्सव मनाया। 2

#### नामकरण

भगवान् शाति के जम्म से पूत कुरुदेश से भयानक महासारी फली हुई थी। प्रतिदिन अनेक व्यक्ति रोग के शिकार हो रहे थे। अनेकानेक उपधार करने के उपरान्त भी महासारी शांत नहीं हो रही थी। भगवान् के गर्म से आते ही महासारी का वेग कब हुआ। महारानी ने राजधानन के उत्ते स्थल पर बढ़कर बारो ओर डब्टि डाली। जिघर भी महारानी की डब्टि पड़ी महा आरी का प्रकोप शांत हो गया और इस अकार देश को रोग से मुक्ति मिल

१ चीम धर्म का मी इ. प्र. मा पृ ११४ के १९६ २ चीम धर्म वासी इ. प्र. मा पृ ११६ १९७

गई। इस प्रमान को देखकर जापका नाम शांति रका गया । १

## गृहस्थावस्था एव चक्रवर्ती-पद

वनेक बाल सुलभ क्रीडाएँ करते हुए वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित होते रहे और युवा होने पर वे सिनयोजित सीव पराक्रम साहस बौर बालि के मूर्तरूप दिसाई देने समें। यशपि सांसारिक विवयों में कुमार की तिनक भी रुचि न बी किन्तु भोग फलदाबी कर्मों को निश्लेष भी करना या और माता पिता के बाग्रह का वे सनादर भी नहीं कर सकते के बता उन्होंने पुण्वती रमिण्यों के साथ विवाह किया तथा सुस्ती दाम्पत्स जीवन का उप मोग मी किया।

जब युवराज की आयु पञ्चीस हजार वर्ष की हुई तो पिता महाराज विश्व सेन ने उन्हें राज्यभार सींपकर दीक्षा प्रहण कर सी। महाराजा के रूप में आपने न्यायशीलता शासन कोशल और प्रजावत्सलता का परिचय दिया। पराक्रमशीलता में तो आप और भी वो कदम आगे थे। आपके पराक्रम को देखते हुए किसी भी राजा का साहस हस्तिनापुर के साथ वैमनस्य रखने कर न होता था।

भापके शासन-काल के कोई पश्चीस हजार वर्ष व्यतीत हुए होंगे कि सापके शस्त्रागार में ककरत्न की उत्पत्ति हुई। यह इस बात का सकेत या कि अब नरेश को बक्रवर्ती बनने के प्रयास करने हैं। राजा ने कक्ररत्न उत्पत्ति उत्सव मनाया और बक्र शस्त्रागार से निकल पढ़ा। खुके प्राकाश में जाकर वह पूर्व दिशा में स्थापित हो गया। सदलबन महाराज ने पून विश्वा की और प्रयास किया। अपनी विजय यात्रा के मार्ग में पढ़ने वाले राजाओं को अपने अधीन करते हुए उन्होंने केच तीनो दिशाओं में भी विजय पताका फहरा दी। फिर सिंचु को नक्य मानकर उनकी सेना आगे वड़ी। सिंचुदेवी ने की क्यीनता स्वीकार कर सी। तत्पश्यात् उन्होंने बैताद्यगिरि को अपने अधीन किया इस प्रकार ख खण्ड साधकर महाराज बांति चक्रवर्ती की समस्त खुद्धियों सिंहत राजधानी हस्तिनापुर नौट बाये। देवों और नरेशों ने समाट को चक्रवर्ती पर पर बिश्वित्त किया और विराट महोत्सव का बायोजन हुआ को बारह वर्षों तक चलता रहा। प्रवा इस अवधि में कर बौर इंग्ड से भी गुक्त रही। सनवण

## १०८ जैमानार्यन्याः संस्थितः इतिहास

भौबीस हजार वर्षों क्षक क्याह शाकि कम्मर्की पर वर विमृत्वि रहे 11

## दीक्षा एव पारणा

बोक कर्ती के बील होने पर समग्रट कांत ने बीला प्रहम्मकारों की इच्छा क्वास की के बोका क्विल देवों के प्रार्थना करने पर अबु ने एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष कर्म को क्वासुसार यान दिया और एक हव्यंद रश्याकों के साम सद्ध मच्छ की एक्का से बीव्छ कुल्या चतुर्देकी को करबी नक्षण में दीक्षार्थ किकामक किया। देव-नानक-इन्द्र से किने हुए अबु सहस्त्राध्यंव ने पहुचे और वहां किछ की सम्बंधि के साम्पूर्व पानों का परित्यांग कर दीक्षण सहसा की। स्विश्वपुर के महायान सुनित्र के यहा परसानन से आपने प्रथम पारणा किया। पण विक्रम करसाकार देवों ने दान की महिमा प्रकट की।

## केवलज्ञान

बल्कानुपान विहार करते हुए सयल की उत्क्रिप्ट आराजका करते हुक् प्रभु एक नकें के बल्च हस्तिनायुर के कह्न्याकातकाव में सकारे और नन्दी कृत के नीचे व्यानावस्थित हो गये। व्यान की उत्क्रष्ट अवस्था में पीष शुनका नक्ष्मी के दिन भरणी नक्षण में चनचाती कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त किया। इल्प्रादि देवों ने भगवान् का केवलज्ञान उत्सव मनाया। देवों ने समवसरण की रचना की। समवसरण में विराज कर प्रभु ने देशना दी और चतुर्विध सचकी स्थापना की। अ चतुर्विध सच की स्थापना कर प्रभु भाव तीर्थंकर कहलाये।

## धर्म-परिवार

| मय एवं यसमर        | <br>3 8  |
|--------------------|----------|
| <del>गेव</del> नी' | <br>84 . |
| मन पर्यवकानी       | <br>¥    |
| बन्धि ज्ञानी       | <br>4000 |

१ चीवींस तीर्थकर, एक वय पू. ७७-७८

२ जैंग वर्म का मी इ म जा पू ११७

३ **आयमों में तीर्वंकर चरित्र पृ** २३

#### भगवान् श्री शान्ति १

| चौदह पूर्वधारी     |                                         | 4              |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|
| वैक्रिय सम्बद्धारी |                                         | Ę              |
| वावी               | *************************************** | २४             |
| सामु               | -                                       | <b>\$</b> ?*** |
| साघ्वी             | -                                       | ६१६            |
| <b>থ্যাৰ</b> ক     | -                                       | રૃદ            |
| श्राविका           |                                         | ₹#\$           |

## परिनिर्णाण

केवलकात उत्पाल होने के बाद भववान २४६२६ वर्ष सक विकासी रहे निर्वाण काल निकट जाने कर प्रमु सम्मेद्किकार पर्वतः पर पकारे और ६० मुनियों के साथ एक मास के अनकाल के पश्चात् कोच्छ कृष्णा प्रकीवती के भरणी मक्षत्र में मोक्ष पचारे। भगवान का कुल आयुकान एक लाक कवैनक या। इसमें से मुमारावस्था माडलिक राजा चक्रवर्ती और अंत क्यांबर पण्यीस वच्चीस हवार वर्ष व्यक्तित किये। १

# १८ भगवान् श्री कुन्थु (भिह काग)

## भगवान् श्री कुन्यु सत्रहवें तीर्यंकर हुए।

## पूर्वभव

जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में आवर्त विजय मे खडिंग नामक रमणीय नगर था। वहा के राजा का नाम सिंहावह था। वह अ यन्त कमपरायरा राजा था। एक बार सकर नामक झानी आधार्य का आग्रमन हुआ। राजा सिंहावह उनके दक्षन के लिये गया। आचार्य ने उसे धर्मोपदेश दिया। राजा धर्मपरायण तो था ही प्रवचन पीयूच का पान कर वह विरक्त हो गया। अपने पुत्र को राज्य भार सौंपकर उसने दीक्षाव्रत प्रगीकार कर लिया और कठोर सयम का पालन करने लगा। उज्यकोटि की तप'साधना करते हुए उसने तीक्षकर नामकर्म का उपाजन किया। अन्त मे अनञ्चनपूवक देह का त्याग कर सर्वाध सिद्ध विमान में तैंतीस सागरोपम की आयुवाला देव बना। १

#### ज म एव माता पिता

सर्वाय सिद्ध विमान से निकलकर सिहावह का जीव हस्तिनापुर के महा राज वसु की धर्मप नी महारानी भीदेवी की कुक्षि मे आवण कृष्णा नवनी को कृत्तिका नक्षत्र मे गभ रूप से उत्पान हुआ। उसी रात्रि को महारानी श्रीदेवी ने महान् भगलकारी चौदह शुभ स्वप्न देखे। गर्मकाल पूण होने पर वैशाख शुक्सा चतुर्वशों को कृत्तिका नक्षत्र में सुखपूर्वक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। १

#### नामकरण

महाराज वसुसेन ने उपस्थित मित्रो एव परिवा के सदस्यों को बताया

- १ आगमों में तीर्थंकर करित्र यू २३३
- २ वन धर्मका मी इ प्रभा पृ ११६

कि जब बाझक यम में या तब रानी श्रीदेवी ने कथु नामक रत्नों की राझि देखी यी इसलिये बालक का नाम कुन्यु रखा जाना चाहिये। अत बालक का नाम कुन्यु रखा गया। १

## गृहस्थावस्था एव चक्रवर्ती पद

युवराज कुच्यु अतिभव्य व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनकी बलिष्ठ देह ३५ धनुष कची और सम त शुभ लक्षण युक्त थी। वे सौंदर्य की साकार प्रतिमा से थे। उपयुक्त आयु प्राप्ति पर पिता ने अनिद्य सुन्दरियों के साथ भागका विवाह सम्पन्न करवाया। आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुस्ती था। चौबीस हजार वर्ष की भागु होने पर पिता ने इन्हें राज्यभार सौंप दिया। शासक के रूप में उन्होंने स्वयं को सुयोग्य एवं पराक्रमी सिद्ध किया। पिता से उत्तराधिकार म प्राप्त वैभव एव राज्य को और अधिक अभिविभित्त एव विकसित कर वे अतिजातपुत्र' की पात्रता के अधिकारी बने। लगभन यौने चौबीस हजार वर्षे का उनका शासनकाल व्यतीत हुआ या कि उनके ऋस्त्रा गार मे चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई जो अन्तरिक्ष में स्थापित हो गया। यह शुम सकेत पाकर महाराज कुल्यु ने विजय अभियान की तयारी की और इसके लिये प्रस्थान किया। प्रपनी शक्ति और साहस के बल पर आपने छह सक्डों की साथा और भनेक सीमा रक्षक देवो पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने अधीन किया। छ सौ वर्ष तक निरन्तर युद्धों में विजय प्राप्त करते हुए वे वक्रवर्ती सम्प्राट के गौरव से सम्पन्न होकर अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटे। आपका चक्रवर्ती महोत्सव बारह वर्षों तक मनाया जाता रहा । इस अवश्रि में प्रजा कर मुक्त जीवन व्यतीत करती रही थी। सम्प्राट चौदह रत्नो और नवनिधान के स्वामी हो गये थे। तीयकरो को चक्रवर्ती की गरिमा ऐश्वयं के लिये प्राप्त नहीं होती - मोगावली कम के कारण होती है। अत इस गौरव के साथ भी वे विरक्त अने रहते हैं। सम्प्राट कुन्यु भी इसके भ्रपवाद नहीं ये। १

## दीक्षा एव पारणा

भोगकर्म क्षीरण होने पर प्रभु ने दीका ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की ।

९ च महा चरि वृ १५२

१ **चौबीस तीर्थंकर एक पर्य** पृ **६**२

## ११२ जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास

उत्त पर लोकान्तिक देवों ने बाकर प्रार्थना की "भववन् । धर्म-तीर्थ को प्रवृत्त कींबिये"।

एक वर्ष तक याचको को इच्छानुसार दान देकर आपने वशास कृष्णा पचमी को कृतिका नक्षत्र में एक हजार राज्याओं के सक्ष्य दीक्षाच निकासक किया और सहस्त्रास्त्रवन में पहुचकर छटठ भक्त की तपस्या से सम्पूण पापों का परित्याग कर विधिवत् दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करते ही आपको मन पर्यवज्ञान उत्पन्न हो गया। चक्रपुर नगर के राजा व्यार्झिसह के वहां प्रमु ने प्रथम पारणा किया।?

#### केवलज्ञान

अगवान् सोसह वर्ष सक छद्मस्य काल में विचारते रहे। विहार करते हुए जान युन- हस्तिनापुर के सहस्प्राध्यन में पथारे और तिलक वृक्ष के नीचे बेसे का तब कर ज्यानायस्थित हो गये। अवस्य ज्यान की मध्य अवस्था में चार वन्याती कर्यों का अब कर चैत्र शक्ता तृतीया के दिन कृतिका नक्षण के बोग में केन्यकान और केवलदशन प्राप्त किया। इन्द्रादि देशों ने अगवान् का केवलमान उत्सव मनाया। सम्बस्थण की रचना हुई और भगवान् ने धर्मों पदेश वेकर चतुर्वित्र सब की स्थापना की। इन्द्राविष्ठ सब की स्थापना कर काम जाव-तीर्षकर कहलाये।

## धम-परिवार

| गण एवं गराझर            | Anna Susa | ३५ स्वयंभू आवि<br>गराचर ३५ ही गरा। |
|-------------------------|-----------|------------------------------------|
| केवली                   |           | ३२                                 |
| मन पर्यवज्ञानी          |           | <b>338</b>                         |
| अवधिज्ञानी              | ******    | ર૫૦                                |
| <b>बी</b> दहपूर्वं कारी |           | <b>\$</b> 190                      |

१ अन धर्मकामी इ. प्रजा पृ १२० २ आगमों में तीर्थकर चरित्र पृ २३४३५

## भगवान् श्री कुन्यु ११३

| वैक्रिय सम्बद्धारी |   | **           |
|--------------------|---|--------------|
| बादी               |   | ર            |
| साषु               |   | Ę            |
| साध्वी             |   | <b>Colon</b> |
| यायकः              | - | 904          |
| वाविका             |   | ₹=9          |

#### परिनिर्वाण

केवलज्ञान प्राप्ति के उपरात २३७३४ वर्ष तक प्रमु तीर्यंकर के रूप में विषयकर भव्य जीवों का उपकार करते रहे। निर्याण का समय निकट कान कर प्रम एक हजार मृनिवरों के साथ सम्मेद्जिज्ञर पर्वत पर प्रसारे और एक हजार मृनिवरों के साथ वैज्ञाब कृष्णा प्रतिपदाओं को कृष्तिका नक्षण के योग में एक मास के अवश्वत से मौख प्रधारे। अववान् का कुब अन्यु ६५ ०० वर्ष का था।

# 98 भगवान् श्री ऋर (विह्न-ग बाबत स्वस्तिक)

भगवान् कुन्धुनाथ के पश्चात् अवतरित होने वाले अठारहव तीयकर हुए मगवान् की अर।

## पूवभव

जम्बूद्वीप के पूथविदेह में सुसीमा नामक रमणीय नगरी थी। वहां के घन पति बीर नामक राजा थे। उन्होंने संवर नामक आवार्य के उपदेश को सुनकर दीक्षा ग्रहण करली। चारित्र ग्रहण कर तप साधना के द्वारा तीर्थंकर नाम कम का उपाजन किया। अत में अनशनपूर्वक देह का स्थाग कर नौव गवेयक विमान में देवरूप से उत्पान हुए। १

## ज म एव माता पिता

ग्रैवेयक से निकलकर घनपति का जीव हस्तिनापुर के महाराज सुदशन की रानी महादेवी की कुक्ति मे फा गुन शुक्ला द्वितीया को गमरूप में उत्पान हुआ और उसी रात को महारानी ने चौदह शुभ स्वप्नों को देखकर परम आनाद प्राप्त किया।

गमकाल पूर्ण होने पर मगिषार शुक्ला दशमी को रेवती नक्षत्र मे माता ने सुख-पूर्वक कनक-वर्णीय पुत्ररन को जन्म दिया। देव और देवेद्रो ने जन्म महोत्सव मनाया। महाराज सुदशन ने भी नगर मे आमोद प्रमोद के साथ प्रभु का जन्म महोत्सव मनाया। 2

शत्रामों में तीर्थंकर चरित्र प २३७
 श्री सम का मौ इति प्र मा पृ १२२

#### नामकरण

जब बालक वर्मकाल में था तब माता महादेवी ने बहुमूल्य रत्नमय चक्र के अर को देखा था इसलिये महाराज सुदर्शन ने बालक का नाम अर रखा ।१

## गृहस्थावस्था एव चक्रवर्तीपद

कुमार अर सुबी आनन्दपूर्वक बालक जीवन व्यतीत कर जब युक्क हुए तो जावव्यवती नृपकन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ । इक्कीस हजार वर्षे की आयु पर्ए होने पर उनका राज्यामिषेक हुआ। महाराज सुदर्शन समस्त राजकीय दायित्व अर को सौंपकर विरक्त हो गये। महाराज अर वंशपरम्परा के प्रनुकूल ही अतिपराक्रमी शूरवीर और साहसी थे। अपने राजत्वकाल के इक्कीस हजार वष व्यतीत हो जाने पर आपकी आयश्र शाला मे चक्ररत का उदय हुआ। नरेश ने चक्ररन का पूजन किया और चक्र शस्त्रानार छोड़कर वतरिक्ष में स्थिर हो गया। सकेतानुसार घर ने विजय प्रशियान के निये सेना को सुसज्जित कर प्रयाण किया। इस सौर्य अभियान मे महाराज अर सेना सहित एक योजन की यात्रा प्रतिदिन किया करते थे और इस बीच में स्थित राज्यों के राजाओं से अपनी अजीनता स्वीकार कराते चलते। बासियु विजय (पूर्व की दिशा में) कर चुकने के बाद वे दक्षिण दिशा की और उन्मुख हुए। इस क्षेत्र को जीतकर पश्चिम की झोर बढ़े उधर से विजयश्री प्राप्त कर के उत्तर मे ब्राये। यहा के भी तीनों खण्डो पर विजयभी प्राप्त करली । गया के समीप का भी सारा क्षेत्र अपने अधीनस्य कर लिया। इस प्रकार समस्त भरतसण्ड मे विजय पताका फहराकर महाराज अर चार सी वर्षों के इस मियान की सपलिक बक्रवर्ती गौरव के साथ राजधानी हस्तिनापुर लौटे थ। देव मानवी के विद्याल समुदाय ने आपका चक्रवर्ती नरेश के रूप में अभि वेक किया। इसके साथ जो समारोह प्रारम्म हुए वे बारह वर्षों तक चलते रहे । 2

## दीक्षा एव पारणा

भोग-काल के उपरान्त जब उदय कम का खोर कम हुआ तब प्रभु ने

- १ चड महा चरि पू १४३
- २ चीबीस सीचं एक पद पू. ४६-४७

#### ११६ जैन वर्ष का संक्षिप्त इतिहास

राज्य समय का त्याय कर सबम प्रहरण करने की अभिताया। अवस्त की मि लोकान्तिक देवों ने प्राक्तर नियमानुसार प्रमु से प्रार्थना की और अरविन्द कुमार को राज्य सौंपकर वाप वर्षीदान मे प्रवृत्त हुए तथा याचको को इच्छा नुसार दान देकर एक हजार राजाओं के साथ बढ़े समारोह के साथ दीक्षाय निकल पड़े।

सहस्त्राञ्चवन-चें चाकर मार्नवीक जुक्सा एकावकी को रेयती नवान में छड्ठ मक बेले की तपस्का से सामूर्ण पापों का परिस्थान कर प्रमु ने विधिवत् वीका ग्रहक की। वीकार ग्रहक करते ही बायको मन्त्रपर्ववज्ञान उत्पन्न हुआ। राजपुर नकर ने अकराजित राजा के यहां प्रमु ने परमान्न से पारणा ग्रहक किया।१

## केवलज्ञान

तीम वर्ष तक खद्यस्थावत्या मे रहते के बाद मगवान् हस्तिनापुर के सहस्राध्यक में पक्षारे। वहां कार्तिक खुक्ता द्वाचशी के दिन शुक्त ध्यान की उच्च ध्यावका में बाग्यवृक्ष के नीचि प्रभुको के कार्यकाण भीर के कलदर्शन की प्रास्ति हुई। इन्हादि वेशों में भनवान् का केवलवान उत्सव मनाया। सनवसरण की रचना हुई और उसके विराधकर प्रभुको धर्मोपयेखा देकर चतुर्विक सघ की स्वापना कर प्रभु भाव-तोषकर एव भाव खरिहत कहवारे।

## धम-परिवार

नकः एवं गणवर — कंश्रजी आदि ३३ गणवर एव ३३ ही गए।।

केवली — **२** मन पर्यवज्ञानी — २५५१ अवधिज्ञानी — २६

- ९ जैन धर्म का जी इ. ज आर पृ १२३
- र मागमों में तीचंकर चरित्र वृ २३८
- ३ चाव अरिहत १८ आस्मिक बोवों से मुक्त होके हैं।

| चौदह पूर्वधारी   |          | €9          |
|------------------|----------|-------------|
| वैक्रिय सब्बधारी |          | ७३          |
| बादी             |          | १६ •        |
| साबु             | ******** | <b>%•</b> • |
| साम्बी           |          | •           |
| भावक             | *******  | 958         |
| <b>आविका</b>     |          | <b>३७</b> २ |

#### परिनिर्वाण

भगवान् अर २ ६६७ वर्ष तक केवलझानी तीयकरकप मे विचरते रहे। निर्वाणकाल के निकट एक हजार मुनियों के साथ सम्मेद शिखर पर्वत पर पथारे और एक मास के अनक्षन के पश्चात् मार्गसीर्थ शुक्ला दशमी को रेस्स्ती नक्षत्र मे मौझ पथारे। भगवान् इक्कीस हजार वर्ष तक कुमारावस्था इतने ही मांडलिक राजा इतने ही वर्ष चक्रवर्ती और इतने ही वर्ष वृत पर्याय में रहे। प्रमुका कुल सामुख्य ६४ वर्ष का वा। १

## २० भगवती श्री मल्ली (चिन्न-कलग)

भगवती श्री मल्ली का तीर्थंकरों की परम्परा मे १६ वा स्थान है। तीर्थंकर प्राय पुरुष रूप मे ही अवतरित होते हैं और अपवाद स्वरूप स्त्रीरूप मे उनका अवतीर्णं होना एक आश्चर्यं माना जाता है। उनीसव तीर्थंकर का स्त्रीरूप मे जन्म लेना भी इस काल के दस आश्चर्यों मे से एक है। दिगम्बर परम्परा इन्हें स्त्री स्वीकार नहीं करती।

## पूर्वभव

जम्बूढीप के पश्चिम महाविदेह के सलिलावती विजय मे वीतशोका नगरी धन वान्य से परिपूण थी। इस सुन्दर राज्य के ग्रधिपति किसी समय महाराजा महाबल वे । ये अत्यन्त योग्य प्रतापौ और धर्माचारी शासक वे । इनकी रानी का नाम कमलश्री या और उससे उहे बलभद्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वैसे महाराजा महाबल ने पाच सौ नपकन्याओं के साथ अपना विवाह किया या किन्तु उनके मन मंससार के प्रति सहज अनासक्ति का भाव या बलभद्र के युवा हो जाने पर उसे राज्यभार सौंपकर स्वय ने धम-सेवा और आम कल्याण का निश्चय कर लिया। इनके सुख-दु स के साथी बाल्यकाल के छ मित्र ९ धरण २ पूररा ३ वसु ४ अचल ५ बश्चवण और ६ अभि च द थे। इन मित्रो ने भी महाबल का अनुसरण किया। सांसारिक सतापो से मुक्ति के अभिलाखी महाबस न जब सयम अत ग्रहण करने का निश्चय किया तो इन मित्रो ने न केवल इस विचार का समयन किया अपितु इस नवीन मार्ग पर राजा के साथी बने रहने का अपना विचार व्यक्त किया। अत इन सातो ने बतधर्म मुनि के पास दीका प्रहुण कर ली। दीका प्राप्त कर सातो मुनियों ने यह निश्चय किया कि हम सब एक ही प्रकार की और एक ही समान तपस्या करेंगे। कुछ कास तक तो उनका यह निश्चय क्रियान्वित होता रहा किन्तु मुनि महाबल ने कालान्तर में यह सोचा कि इस प्रकार एक सकान फल सची

को मिलने के कारण में भी इनके समान ही हो जाऊगा । फिर केरत मन्तरे भिन्न विभिन्न और उच्च महत्व नहीं रह जायगा । इस कारण गुप्त रीति से वे वितिरेक्त साधना एवं तप भी करने लगे । जब धन्य छह मुनि पारणा करते तो ये उस समय पुन तपरत हो जाते । इस प्रकार छद्दमरूप में तप करने के कारण स्त्रीवेद का बध कर लिया । किन्तु साथ ही साथ जीस स्थानों की आराधना के फलस्वरूप उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म भी वर्जित किया। सातो मुनियों ने चौरासी हजार वर्ष की दीर्घावधि तक सयम पर्याय का पालन किया। अन्तत समाधिपूर्वक देह त्यागकर जयन्त नामक अनुत्तर विमान में बसीस सागर मायु के अहमिन्द देव के रूप में उत्सन्त हुए।

माया या कपट धर्म कम मे अनुचित्त तत्व है। इसी माया का आश्रय महावल ने लिया या और उन्होंने इसका प्रायाश्चित्त भी नहीं किया। अत उनका स्त्रीवेद कम स्थगित नहीं हुआ। कपट भाव से किया गया जप-तप भी मिथ्या हो जाता है। उसका परिखाम मृत्य ही रह जाता है। १

## ज म एव माता पिता

फाल्गुण शुक्ला चतुर्यों 2 के दिन अश्वनी नक्षत्र में महाबल का जीव अनुत्तर विमान से चलकर मिथिला के महाराजा कुम की महारानी प्रभावती की कुलि में गमरूप से उत्पन्न हुआ। महारानी प्रभावती ने उसी रात चौवह महासुभ सुचक स्वप्न देखे। तीन माह व्यतीत हो जाने पर प्रभावती को दोहव उत्पन्न हुआ कि वे माता धाय हैं जो पचवर्ण-पुष्पों की श्रीय्या में स्वयन करती और पाटल चम्मा मादि फुलों के गुच्छे सुंचती हुई विचरती रहती हैं।3

समीपत्य व्यन्तर देवों ने माला के दोहद को पूर्ण किया । महारानी प्रथावती ने सुख-पूर्वक वर्जकाल पूर्ण कर नकमास और साढ़े सात राजि के पश्चाद मृगसिर शुक्ला एकादशी को वश्यिनी नक्षत्र के सुक्ष योग में जन्नीसर्वे तीर्यंकर को पुत्रीक्प से जाम दिया।४ राजा कृष इक्ष्वाकृतंश का था।

- १ चौबीस तीचंकर एक वर्ष पु० ६६-१
- २ साता म ना६४
- ३ साला अ दाइक्
- ४ जब वर्ष का भीं- इन प्रन्तान कु १२६

## क्ष वैमानमें का संक्षित इतिहास

#### मामकर्ण

यर्भकाल से माता की माना की श्राच्या पर त्रयन करने का दोहद उत्पन्न हुआ था इस कारण पिता महाराजा कुम ने पुत्री का नाम मल्ली रखा। १ विशिष्ट ज्ञान की धारिका होने के कारण इन्हें मल्ली भयवती के नाम से भी पुकारा जाने लगा।

## अलौकिक सींदर्य की ख्याति?

कालान्तर में मल्ली कुमारी बास्यश्राय से शुक्त हुई। उनके क्रप-काष्य्य और गुणादि की उत्कृष्टता की ब्याति चारों ओर फैल गई। जब उन्होंने सौ से कुछ कम वर्ष की जबस्था आप्त की तो अविध-काम से वे अपने पूर्वमव के उन बह मिनों की जानने क्यी जो विधिन्त राज्यों के राजा वम गये थे।

राजाओं के 'मोह बाब को जमकास करने के लिये उन्होंने उपस्य सोचा और आज्ञाकारी पुरुषों को बुलाकर एक मोहन कर बनाने की आज्ञा दी। उसके मध्य में मणिमय पीठिका पर अपने ही समान क्ष्म लाक्ष्यमधी खुवाईं पय पुत्तिका सनवाई भीर मोजन के बाद एक एक पिड उस पुतली में डालने की स्वतस्था की।

एक बार साकेतपुर मे प्रतिबुद्ध राखा ने रानी पद्मावती के लिये नागधर के याधा-महोत्सव की घोषणा की मानाकारों को बच्छी से अच्छी मालाएँ बनाने का आवेश दिया ! जब राजा और रानी नावधर में आये और नाग प्रतिमा को बन्दन किया जस समय मानाकारों द्वारा प्रस्तुत एक श्रीदाम के दहें की राखा में देशा और विस्थित होकर अपने सुबुद्धि नामक प्रवान से बोसे— "देशानुप्रिय ! जुन राजकार्ज से अपने सं बाक व नकरों में कुमते हो को आपनंद । (तुक्तवुक्छ) कहीं अन्यक प्राथमक हैं

सुबुद्धि ने कहा-- महाराज । में आपका संदेश क्षेकर एक बार मिणिका गया था । वहां महाराज कुश की शुत्री भारती कि वार्षिक जेहीसिय पर जिले विका

१ जाता व ध।६६ २ जैन पर्ने का मी इ प्रथमा यू. १०२६ के १०३१ केल्सकारण्यकः मीमान-बन्ध मैंने बेका जसके सामने बेकी पर्मावती का सहाकीशामबंक समाज भी वंहीं है। उसने मल्ली के साँधर्य का मान्यक्ष्मक पश्चिम दिया र जिसे सुनकर महाराज प्रतिसुद्ध मस्तीकुमारी पर मुख्य हो गये।

मल्ली के सींदर्ग की क्यांति अंग देश में भी फैली। चच्यानगरी के महाराज चम्प्रकाय ने उपासक अहंग्यक से पूछा- "देवानुप्रिय! तुम बहुत से प्राम-नगरीं में अपाद हो कहीं कोई आश्वयकारी वस्तु देखी हो तो जताओ।

अर्हन्तक ने कहा स्वामिन् ! हम चम्पा के ही निवासी हैं। यात्रा के सम्बर्भ में मैं एक बार मिन्यिला यथा और वहा के यहाराज कुम को मैंने विवय कृदल युगल घेंट किया। उस समय कृदल पहने उनकी पुत्री मल्लीकुमानी-को देखा उनका रूप अतीय भाष्ययंकारी है वैसी सुन्दर कोई देवकम्या भी नहीं होंगी।

यह सुनकर महाराज चन्त्रकाय श्री तरकात ख़ुकते मात्र से ही सकती के कप नावण्य पर विमुख हो गये। इसी प्रकार मल्ली के अलीकिक सीन्दर्य की क्यांति सावस्थी में कुणाना किपति महाराज कप्पी काशी 'प्रदेश के महाराज शख कुरू के महाराज प्रचान प्रजाब कमिलपुर के महाराज जितकात्रु आदि तक फल गई।

## विवाह असग और प्रतिकोध

जब मलंगी के रूप लामणा और तैजस्थिता की ज्वर्षा 'चारो 'कोर 'पैल' खंदें तो अनेक देशों के बढ़े बढ़े महिपाल मल्ली पर मुखं हो 'उसे अपनी बनाने 'के लिये पूर्ण प्रयास करने अने और जिस प्रकार सुगन्धित 'पुष्प पर और मंचरित हैं उसी प्रकार अनेको राजाओं और महाराजाओं के राज्य ता मल्ली को जपने राज्य-की राज्य महिनी बनाने के जिने मिणिखानवारी में सकराते सने।

महाराज कुम इसंसे कुछ बनिष्ट की ग्राशंका से विंतित रहने समे । जंब भारती से पूर्वजब के बाह सिमों ने ब्री, जो कि विविधान सम्बन्धि के सकामी से मस्ती को बाहुबन की बाहिता शुंती रहे पूर्व स्तेष्ठ से बाहतीत होकर छाड़िके की बाहरी की सम्बन्ध के ब्रिके बहुदक्त कुने के बाहतक्त्र क्रिके हुक ने में।

## १२२ जैन धर्म का बक्षिप्त इतिहास

महाराज कु अ द्वारा माग अस्वीकृत करने पर खहो अभिपतियों ने अपनी सेना लेकर मिथिला पर आक्रमण कर दिया और शक्ति के बल पर महली को प्राप्त करने का विचार करने सबे।

महाराज कु य इस आक्रमण का मुकाबला करने में भ्रपने भापको असमर्थ सममकर वितित हो उठे फिर भी किलाबदी कर युद्ध की तयारी में जुट गये।

चरण वदन के लिये आई हुई माली ने जब पिताश्री को चितित देखा और चिता का कारण जाना तो विनयपूर्वक कहा महाराज । आप कि चित मात्र भी चितित न हो मैं सब समस्या का ठीक ढग से समाधान कर लूगी। आप छही राजाओ को दूत भेजकर अलग अलग रूप में माने का निमृत्रण भेज दीजिये।

म ली की योग्यता बुद्धिभक्ता और नीति-परायणता से प्रभावित एव आश्वस्त होकर महाराज न इस प्रस्ताव को स्वीकार कर छहो राजाओ को पृथक् पृथक आन का निमंत्रण भिजवा दिया।

सदेश के अनुसार छहो राजा मिथिला पहुंचे। वहा उन्हें अलग अलग बने हुए प्रवेश द्वारों से प्रवेश कराकर पूर्व निर्मित मोहन घर में ठहराया गया। उनमें एक साकेतपुरी के राजा प्रतिबुद्ध दूसरे श्रम्पा नरेश च द्रष्ठांग तीसरे भावस्ती नगरी के नरेश रुक्मी चौथे वाराणसी के शख पाचव हस्तिनापुर के अदीनशत्रु और छठे क्रिम्पलपुर नरेश जितशत्रु थे। ये सब अपने लिये निर्विष्ट अलग अलग प्रकोष्ठों में पहुचकर अशोक बाटिका स्थित सुवण-पुतली जो कि पूर्ण रूप से मस्ती की शाकृति के भनुरूप बनवाई गई था देखने लगे। प्रकोष्ठों की रचना कुछ इस प्रकार से की गई थी कि एक दूसरे को देखे बिना वे छहों राजा मस्ती के रूप को देख सके।

मस्त्री ने अब इन राजाओं को इत्य दर्शन में तमय देखा तो पुतली पर का दनकन हटा लिया। दनकन हटते ही चिर सजित अन्न की दुगंच चारों ओर फल गई और सब नरेश नाक बद कर इधर-उधर मागने की चेष्टा करने लगे।

उपयुक्त अवसर देखकर मस्ली ने राजाओं को सम्बोधित करते हुए कहा भूपतियों । ग्राप किस पर मुग्ध हो रहे हो ? इस पुतनी ने बाला जया एक ग्रास भी कुछ दिशों में सङ्कर जाप सबको असहा पीढाकारक तम रहा है तब ममुख्य के मल-मूच मय तन में कैसा जण्डार जरा होता और यह किसना युख्यस्थी होगा? यह शारीर किसना चृणित और निस्सार है? क्षण जर आप इस पर विचार कीजिये। ज्ञानी पुरुष तन के रूप में रंग म न जुभाकर भीतर के आत्म देव से प्रीति करते हैं वही प्रेम वास्तविक प्रम है। आप लोगों को मेरे प्रति इतनी अधिक प्रीति क्यों है? इसको भी सोचिये।

हम लोग पूर्व के तीसरे अब में परस्पर मित्र है। आप सबने मेरे साथ दीक्षा ली थी हम सबकी साधना भी एक साथ हुई बी परन्तु कर्म अवशेष रहने से हमको देवगति का भव करना पढ़ा। मैंने कपट के कारहा स्त्री शरीर प्राप्त किया है। अच्छा हो इस बार हम अपनी प्रवल साधना द्वारा रही सहीं कभी को भी दूर कर पूणता को प्राप्त करलें भौर फिर हम सबका असण्ड साथ बना रहै।

मल्ली भगवती के इन उद्बोधक वचनों से राजाओं को बाहि स्मरण ज्ञान उत्पान हुआ और इस ज्ञान से उन्होंने अपने अपन पर्वभवों को ज्ञाना। फिर वे विनयपूर्वक वोले भगवति । आपने हम सबकी आज्ञों को जा ही हैं। भव आज्ञा दीजिये कि हम सब अपने अनादिकाजीन बन्धनों को काटने में अग्र सर हो सकें।

इस प्रकार हर्षित मन से आहो राजा दीका सेने के पहले अपने अपने 'राज्य की अध्वस्था करने के लिये अपने अपने राज्य को लौट गये ।

## दीक्षा एव पारणा

छहों राजाभी को प्रतिबोध देकर स्वय मस्ती भगवती ने दीक्षा महण करने की इच्छा व्यक्त की। लोकान्तिक देवों की प्रार्थना से अब समझान वर्षी दान में प्रवृत हुए और मुक्त हस्त से यान करने समे। इसके सम्यन्त हो नाने पर इन्द्रादि देवों ने प्रभु का दीक्षाभिषेक किया और उसके बाद भगवान ने ग्रह त्यान कर दिया। निष्क्रमण कर के समझा नामक शिविका में बास्क हो सहस्तान्त्रवन पक्षारे। वार्मशीर्व भुक्ता स्कादकी को अभवाद मस्त्री ने दीन सी स्वियो और एक हवार दुववों के साथ संग्रत स्वीकार कर किया व बीका महण्य

## क्श्वध चीनाक्षमं का मालियत इतिहास

करते के सरकास जाद उन्हें मन सर्ववज्ञान की उपनक्षित्र हो गई जी। प्रभुका। अवन गारणा मिथिला के राजा विश्वसेन के वहां सम्मन्त हुआ १९

आस्तासूत्र में सयम ग्रहण करने वासे आठ अन्य जातकुमारों के नाम उप सब्ध होते हैं जो इस प्रकार हैं

 १ नद
 २ नदिमित्र

 ३ सुमित्र
 ४ बलिमित्र

 ५ भानुमित्र
 ६ समरपित

 ७ अभरकेन
 ६ अम्रहासेन

सभव है पूर्वभव के खह मित्र राजाओं से भिन्न ये कोई अन्य राजा या राजकुमार हो। देवे द्रो और नरेन्द्रों ने बड़े ठाट से दीक्षा का महोत्सव सम्यन्न किया।

## केवलज्ञान

मन पर्यवज्ञान प्राप्ति के उपरात भगवती मल्ली उसी सहस्त्राम्यवन में अद्योक वृक्ष के नीचे ज्यानावस्थित हो गई। विशिष्ट उल्लेखनीय विन्दु यह है कि भगवान् दीक्षा के दिन ही केवली भी वन गये थे। शुभ परिणाम प्रशस्त अध्यवसाय और विशुद्ध नेक्याओं के द्वारा अपूर्वकरण में उहोंने प्रवेश कर लिया जिसमे ज्ञानावरण आदि का भय कर देने की अमता होती है। अत्यन्त त्वरा के साथ आठव नौवें दसव और वारहवें गुण स्थान को पार कर उन्होंने केवलज्ञान-केवलदशन प्राप्त किया। अभापका प्रथम पारणा केवलज्ञान में ही सम्पन्न हुआ था। केवलज्ञान प्राप्त की तिथि दीक्षा विश्वि मृत्रशिर भुक्सा एकादशी ही है।

केवली मनवती मल्ली के समवसरण की रचना हुई। अमवान् ने अपनी अमम अर्व देशना में अनेक नर-नारिकों को प्रेरित कर आत्य-कल्याना के मार्ग

- १ अनेबीस तीकवर एकःस्वरुः वृ १४
- २ कातर सुकान व्याद्धः चैन वर्ण का जी इ जन्मा १ १३१ से व्यक्ता रेक्साता सुन जन्मादः चैनायकं का जीव्य अन्तरः तुन १३१ से व्यक्ताः।

O

पर आरूढ़ किया । देखना से प्रमाबित होकर मयबान के याता पिता महाराज कुम और महारानी प्रभावती ने भावक कर्म स्वीकार किया और विवाह के इच्छुक छह राजाओं ने भी मुनि-दीक्षा ग्रहण की । आपने चतुर्विध सभ की स्वापना की और भाव तीर्यंकर की नरिमा प्राप्त की । 2 आपके समवसरण में साम्बियों का अग्रस्थान माना यक है क्योंकि न्द्राई शाश्यंकर चित्रंद के मिना गया है । 3

#### धम-परिवार

| गण एव गणधर          |            | २८ गरा एव            |
|---------------------|------------|----------------------|
|                     |            | २८ गणवर              |
| केवली               | _          | **                   |
| मन पयवज्ञानी        | _          | <b>5</b>             |
| अविकानी             | -          | 4                    |
| चौदह पूर्वधारी      | agreement. | <b>६१४</b>           |
| वैक्रिय सन्धिधारी   |            | ₹X                   |
| बाबी                | -          | 18                   |
| सामु                | -          | ¥                    |
| धनुस्रयोपपातिक मुनि |            | २                    |
| साम्बी              | ~          | ५५ बन्बुमृति बादि    |
| <b>ধাৰ</b> ক        | -          | 958 •                |
| क्षाविका            |            | <b>₹</b> \$ <b>X</b> |

## परिनिर्वाण

भगवती मत्सी न १ वस ग्रहवास ने रहकर सौ वर्ष कम प्रथम हुक्कर वर्ष केवली का पासन कर ग्रीष्मकाल के प्रयम नास चैत्र सुक्का चतुर्वी को भरणी नसत्र में बद्ध राजि के समय पांच सौ काविकाओं और पांच सौ काविकाओं परिवाह के सामुकों सहित संपास पूर्व कर कार बकातिकारों का अप किया और वे सिक्क, हुद्ध और मुक्त हो नवी । अ

१ जाता सूत्र श्रु व ज ह तु० द४

२ चौंबीस तीर्चकरः एक वेवें वृ देश

रे सँग सर्व का मी इ जना पु १३२

४ बही पृ १३३

# २१ भगवान् श्री मुनिसुव्रत (चिह्न-कूर्ग-क्खुवा)

भगवान् श्री मुनिसुद्यत बीसव तीयकर हुए।

#### पूवभव

जम्बू द्वीप के अपर विदेह में भरत नामक विजय मे चम्पा नामक सुन्दर नगरी थी। वहा के राजा का नाम सुरश्रष्ठ था। वह अत्यन्त धमपरायण राजा था।

एक समय न दन नामक तपस्वी स्थविर चम्पानगरी मे पधारे और उद्यान मे ठहरे। मिन का आगमन सुनकर राजा मुनि के दशनाथ उद्यान में गया। बदना करने के पश्चात् वह मुनि की सेवा में बठ गया। मिन द्वारा उसे ससार की असारता का उपदेश दिया गया। उपदेश सुनकर राजा विरक्त हो गया। राज वभव का याग कर राजा ने मुनिश्चत ग्रहण कर लिया। दीक्षोपरांत उसने कठोर तप किया और बीस स्थानो की आराधना कर तीर्थंकर नाम कम का उपाजन किया। दीर्घंकाल तक विश्वद्ध सयम का पालन करते हुए उसने अनशन द्वारा देह याग किया। वह प्राणत नामक दसव स्वगं में महर्दिक देव बना।

## जन्म एव माता पिता

स्वर्गं की स्विति पर्णं कर सुरश्रष्ठ का जीव श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को श्रवण नज्ञत्र मे स्वग से निकलकर राजगृही के महाराज सुमित्र की महारानी देवी पद्मावती के गभ्र मे उत्पन्न हुआ। उसी रात माता ने मगलकारी चौदह महाशुभ्र स्वप्न देले। गर्भकाल पूर्ण होने पर ज्येष्ठकृष्णा नवमीं के दिन

## ९ आगमों में तीर्थंकर चरित पु ३२४

भवा नक्षत्र में माता ने सुसपूर्वक पुत्ररत को जन्म दिया। इन्द्र नरेन्द्र और पुरवनो ने भववान् के जन्म का नगल महोत्सव मनामा 19

#### नामकरण

जब बालक गम मे था तब माता की यही इच्छा बनी रही कि वह विकि पूर्वक बतादि का पालन करती रहे। माता मुनि की भांति कतादि का पालन भी करती रनी। अत महाराज मुमित्र ने बालक का नाम मुनिसुवत रखा। 12

## गृहस्थावस्था

अनन्त वभव और बासल्य के बीच युवराज मुनिसुधात का बाल्यकाल व्यतीत हुआ। यवा होने पर महाराज सुमित्र ने अनेक सावण्यवती एवं गुणभीला राजकुमारियों से आपका विवाह करवाया। इनमें प्रमुख थी प्रभावती जिसने सुवत नामक पुत्र को जम दिया।

जब कुमार मुनिसुब्बत की आयु साढे सात हजार वष हो गयी तब महा राज सिमित्र ने आपको राय का समस्त उत्तरदायि व सौंप दिया । अत्यत नीतिज्ञतापूत्रक शासन करते हुए महाराज मुनिसब्बत अपनी प्रचा का पुत्रवत् पालन और रक्षण करते रहे ।

जब उनके शासन के पद्रह जार वय व्यतीत हो चुके तो उनके मन मे आम कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने के भाव जागृत होने लग्न 13

## दीक्षा एव पारणा

पद्रह हजार वर्षों तक राज्य का भलीशांति सचालन करने के बाद प्रभू मनिसुद्रात ने लोकान्तिक देवों की प्राथना से वर्षीदान दिया एवं अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य भार सौंपकर फाणुन कृष्णा प्रष्टमी के दिन अवण नक्षत्र मे

- ? जैन धम का भी इति प्र मा पृ १३४ प्रक्रम व्याकरणे के अमुसार जन्म तिथि क्येच्छ कृष्णा अब्दर्भी है।
- २ मान पू उस पू ११
- ३ जीबीस सीर्घंकर एक वर्धवेक्षण पृ वि७

#### १२८ और वर्ग का संविद्धा इतिहास

एक हजार राजकुमारो के साथ बीक्षा ब्रह्म की। राजबही में राजा ब्रह्मचरा के यहां प्रमु का प्रथम पारणा सम्पन्न हुआ। देवों ने पण विक्रव वरसाकर वाहा की महिमा प्रकट की। 9

#### केवलज्ञान

दीक्षा प्रहण करते ही आपको मन पर्यवक्षान उपलब्ध हुना । ग्यारह मास तक त्रमु खद्मल्य रहे । फाल्नुन कृष्णा द्वादशी को अवण नक्षण में राजग्रही के नीलगुहा उद्यान ने चम्मक वृक्ष के नीच शुक्ल व्यान की उन्नत घारा में चारो धनचाती कर्मों को क्षय करके प्रमु ने केवलज्ञान-केवलक्शन प्राप्त किका । देकों ने समबसरण की रचना की । ब्रमु ने धन देशना दी । 2 ध्रय देशना देकर प्रमु ने चर्तुविव सच की स्थानमा की और दे मान-तीर्षकर कहलामे ।

## धम-परिवार

| गण एव गणघर     |           | १ गण एव १८ गणघर |
|----------------|-----------|-----------------|
| केवली          | Sergermen | १५              |
| यन पर्यवज्ञानी |           | 8%              |
| भवधिकानी       |           | <b>१</b> =      |
| चौदह पवधारी    |           | ×               |
| वक्तिय लिखकारी | -         | २               |
| बादी           |           | 92              |
| साधु           | *******   | 3               |
| साध्या         | terrorpi. | ¥               |
| শাৰক           | _         | <i>\$64</i>     |
| श्राविका       | anan-ya   | ₹ <b>4</b>      |

९ जीन वर्गका जी इति अ आ पुरुक्त ३५ २ तीर्वकर करिज कात १ पृष्

#### परिनिर्वाण

अपने निर्वाणकाल के समीप मनवान् सम्मेव्शिक्षर पर पद्यारे। यहां एक हजार मुनियों के साथ अनसन बहुण किया। एक मास के अन्त में ज्येष्ठ कृष्णा नवमीं के दिन आवण नक्षत्र में अवसीप कभी का स्वयं कर जगवान् भीका पद्मारे।

भगवान् ने कुमारावस्था में साढ़े सात हवार वर्ष राज्य-पद पर पण्डह् हजार वष एवं चारित्र पर्याय में साढ़े सात ह्यार वर्ष व्यक्तीत किये। इस प्रकार भगवान् की कुल बायू तीस हजार वर्ष की थी। १

#### विशेष

जैन इतिहास भौर पुराणों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनका अपर नाम पद्मवसदेष है और वासदेंचे लक्ष्मण भी भगेंदाम् मुनिखुकेत के बासनेकाल में हुए। राम ने उत्कृष्ट साधना द्वारा सिद्धि प्रान्त की और सीता का जीव बारहवें स्वर्ग का अधिकारी हुआ। इनका पवित्व चरित्र पडम-वर्षित्रं एवं प्रमापुराम मादि ग्रंथों में बिस्तार से उपमध्य होता है। ह

O

१ बागमों में सीर्थकर करित्र वृ ३२६

२ जीन वर्ज का भी इति औं बारू पू रेरेप

## २२ भगवान् श्री निम (<sub>विक्र-भग)</sub>

भगवान् श्री निम इक्कीसर्वे तीयकर हुए। ब्रापका अवतरण बीसर्वे तीर्यं कर भगवान् श्री मुनिसुत्रत के समभग ख साख वर्ष पश्चात् हुआ।

## पूर्वभव

जम्बूद्रीप के परिचम मे महाविदेह के भरत विजय मे कौशास्त्री नामक नगरी थी। वहां के राजा का नाम सिद्धार्थ था। महाराज सिद्धाय ने सुदर्शन मुनि से उपदेश सुनकर दीक्षा बहुण की और कठोर तप कर तीयकर नाम कर्म का उपाजन किया। अन्त मे अनशनपूषक देहत्याण कर अपराजित नामक अनु त्तर विमान में महद्धिक देव बने। १

## जन्म एव माता पिता

सिद्धार्थं राजा का जीव स्वर्गं से निकलकर आधिवन शुक्ला पूर्णिमा के दिन अधिवनी नक्षत्र में मिथिला नगरी के महाराज विजय की पत्नी महारानी व्रश्न के गर्भं में उत्पन्न हुआ। उसी रात माता ने मगलकारी चौदह शुभ स्वध्न देखे। योग्य आहार विहार और आचार से महारानी ने गर्भ का पासन किया।

गर्भकाल पूज होने पर माता बन्ना देवी ने आवण कृष्णा अष्टमी को अध्विनी नक्षत्र मे कनकवर्णीय पुत्ररत्न को सुखपूर्वक जन्म दिया। नरेद्र और सुरेन्द्रों ने मगल महोत्सव मनाया। 2

१ आपमों में तीर्वकर चरित्र ष्ट्र ३२७ २ वेग धर्म का भी इस्ति अ का पु १३६

#### नामकरण

जब मनवाय वर्ज में वे तब मनुजों ने निविक्षा की चेर लिया था। उस समय माता बप्रादेवी ने राजमहल के ऊर्ज क्यान पर जाकर चारों और उन मनुजों को सौम्ब टिंग्ट से वेखा तो उन समस्त मनुजों का हृदय परिवर्तित ही गया और वे नम्म होकर मुक्त गए। इसलिये बालक का नाम निम रखा गया। १

#### गृहस्थावस्था

यथासमय यौक्त के क्षेत्र में भापने पदार्पण किया । महाराज विजयसेन ने राजकुमार का अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह कराया और आप ग्रहस्थ जीवनयापन करने लगे । महाराज विजयसेन ने विरक्त होकर आपको राज्य का भार सौंप दिया और सयमग्रत स्वीकार कर लिया ।

महाराजा के रूप मे आप अतियोग्य और कौशल सम्पन्न सिंख हुए। अपनी प्रजा का पालन ग्राप स्नेह के साथ करते थे। उनका सुखद शासनकाल पाच हजार वच तक चलता रहा। इतना सब होने पर भी वे पारिवारिक जीवन और शासक जीवन मे सबंधा निर्णिप्त बने रहे। ग्रव उन्होंने सयम ग्रहण की इच्छा व्यक्त की।2

## दीक्षा एव पारणा

मर्यादा के अनुसार लोकांतिक देवो की प्रार्थना से एक वर्ष तक निरम्तर दान देकर निय ने राजकुमार सुप्रम को राज्यभार सींप दिवा और स्थय एक हजार राजकुमारों के साथ सहस्ताग्रक्षन की ओर दीक्षार्क निकल पढ़े। वहां पहुचकर छटठ अक्त की तपस्या से विधिवत् सम्पूर्ण पापों का परित्वान कर आवाढ़ कृष्णा नवमी को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। वीरपुर के महाराज दस्त के ग्रहां परमान्त से प्रभू का अथम पारणा सम्पन्त हुमा।3

- १ च नहा च पृ० १७७ एव आव चू पू ११ उत्तरार्ध
- २ भौबीस तीथकर एक पर्य , पू १ १
- ३ जैनधर्मकामी इति प्रका पु० १३७

#### १३२ जैन धर्म का स्क्रिप्त इतिहास

#### केवलज्ञान

विशिष प्रकार की तक्ता करते हुए प्रमु हाइक्टक्चमां में विषये और किर छती तकात में आकर हो एवं कि की विशेष क्यानावित्त हो नये। वहां मृशक्तिर इच्चा ह्यादही को सुनसक्तान की अपन्य किन में समूर्य पातिकारों का अप कर केवलकान - केवलक्तान प्रकार कर आय-अस्डित कहनाये। केवली होकर प्रभु ने देवासुर-मानवों की विशास सभा में अम देशना ही और चतुर्विद्य सघ की स्थापना कर भाव-तीवकर बन गये।

## धर्म-परिवार

| नण एव गराधर      |   | १७ गण और १७ गणधर |
|------------------|---|------------------|
| केवसी            |   | <b>१६</b>        |
| मन पयवज्ञानी     |   | <b>१</b> २ ७     |
| अवधिज्ञानी       |   | <b>१</b> ६       |
| चौदह पूर्वधारी   |   | 8×               |
| वैक्रियलब्धिवारी |   | ¥                |
| वादी             |   | 9                |
| साधु             |   | २                |
| साध्वी           | _ | 89               |
| श्रादक           |   | १७               |
| श्राविका         | _ | ३४८              |

#### परिनिर्वाण

मौजाकाना निकट काने पर धनवान् सम्मेद्शिकार पर पक्षारे और एक हजार मुनियों के साथ धनक्षन किया। एक मास के अन्यान के बाद वैद्यास कृष्णा क्यांनी को अध्यानी नक्षण के योग में प्रभु समस्त कर्मों का अस कर मौक्ष प्रधारे।

प्रमुदो हजार चार सौ निन्नारणुवर्ष और तीन मास तक केवली पर्याय मे विचरकर भ्रम्यजीवो का उद्धार करते रहे।2

९ जन धर्म का भी इति प्रजा पृश्यक २ तीर्पकर चरित्र जाग २ पृश्यक

# २३. मगवान् श्री ऋरिष्टनेमि (विश्वत्रव)

भवनान निम के समरांस जनकान की अरिक्टनेसि वाँ नेकि बाईसर्थें तीर्थंकर हुए।

## पूर्वभव

भगवान अरिष्टनिमि इस अवसर्पियोकास के बाइँसवें तीयकर हैं। स्वेता म्बर बंधों में भगवान के नौ भवों का तथा दिगम्बर भूषी में पांच भवों को उल्लेख मिलता है। भगवान धरिष्टनेमी का जीव निम्नौकित भन्नों में होता हुमा भगवान अरिष्टनेमि के रूप में उत्पन्त हुमा

- (१) धनकुमार साथ में धनवती
- (२) सी बम देवलोका में
- (३) विजमिति साथ में रत्नवती
- (४) माहेन्द्रकस्य में
- (५) अपराजिस साथ में अस्तिमती
- (६) आरेज्यं (७) सबे (=) अंपराजित
- (३) अरिव्हर्निम

भगवाम् अरिष्टनेमि के जीव ने शंख राजा के भक्त में तीर्वकर मक की योग्यता का सम्मादन किया । भारतवर्ष में हस्तिनापुर के राजा बीचेण की पत्नी महारानी श्रीमती ने शक्त के समान उच्च्यक पुक्करत्न को बन्ध विया, अत बासक का नाम शक्तकुमार रक्षा गया । १

सत्त के मन ने नापने जनेक उल्लेखनीय कार्यों का संस्थापन किया, विसंका विस्तृत विवरण त्रियध्यक्षाका पुरुष परिण में मिसता है। ऐसे दिन

१ विविधिः, द १-४४२ ४४७

#### १३४ जैन धर्म का सक्षिप्त इतिहास

हस्तिनापुर में केवल ज्ञानी भगवान् श्री धीषेण का आसमन हुआ। शखकुमार ने उनसे यशोमती पर अपना सहज अनुराग का कारण जानना चाहा। प्रत्युत्तर में केवली मगवाम् श्री श्रीषेण ने बताया कि यह यशोमती घनकुमार के मव की धनवती नामक तुन्हारी पत्नी है। केवली भगवाम् से ही विदित हुमा कि तुम बाईसकें तीर्थंकर कनौंके और क्योमती उस समय राजीमती के रूप में जम सेगी। उससे तुन्हारा विवाह न होने पर भी वह तुम पर ही अनुराग रखेगी। यत में वह तुम्हारे सानिष्य में दीक्षा केकर मोक्ष प्राप्त करेगी। तुम्हारे भाई और मनी सुन्हारे गणधर करेंगे और अत में सिद्धि प्राप्त करेंगे।

महाराज श्रंख ने बिरक्त होकर अपने पुत्र पण्डरीक को राज्य भार सौ पा और दोनो छोटे भाइयो मत्री तथा पत्नी यशोमती के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली 12 दीक्षा ग्रहण करने के बाद आपने आगम साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा फिर उत्कृष्ट तप की साधना कर सीथकर नामकम का उपार्जन किया 13 श्रत मे पादोपगमन संवारा कर समाधिपूर्वक आयु पूर्ण की 18

## जम एव माता पिता

महाराज शस का जीव अपराजित विमान से अहमिन्द्र की पूर्ण स्थिति भोग कर कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन चित्रानक्षत्र के बोब से शौयपर के महा राजा समुद्रविजय की पत्नी महारानी शिवादेवी की कुस्ति मे अरिष्टनेमि के रूप मे उत्पन्न हुआ। प यशोमती का जीव राजा उग्रसेन की कन्या राजीमती हुआ। हि जिस रात आप माता के गर्भ मे झाये उसी रात गर्भ के प्रभाव से माता शिवादेवी न गज वृष्भ सिंह लक्ष्मी पुष्पमाला चन्द्र सूर्य ध्वजा कु भ पद्मसरोवर कीरसागर विमान रत्नपुञ्ज और निर्धूम अग्नि वे चौवह महार्मगलकारी शुभ स्वप्न देवे। १७

```
१ जियन्ति स १ ५२६ ५३१
२ वही स १ ५३६
२ वही स १ ५६३४
४ वही स १ ५६३४
५ कल्पपूज १६२ यु २२७
६ तिप्रक्टि स ६
```

## भववाम् भी अर्रिक्टनेनि १३४

गर्मकास पूर्ण होने पर आवण सुक्सा पंचनी के दिन चिता नक्षत्र के योग मे माता शिवादेवी ने पुत्ररत्न को जन्म दिशा 19

#### नामकरण

भगवाम् के नामकरण के सम्बन्ध ये विद्वानों के जिल्ल-जिल्ल मत हैं। आचाय हेमचन्द्र के अनुसार, जब जनवास् नर्म में वे तब माता ने अस्किट रत्नमयी नेमि (चक्रवारा) स्वप्न में देखी थी अत भगवान् का नाम अस्टिटनेमि रखा गया। १२

एक अन्य मतानुसार बालक के गर्भकाश में रहते महाराख समुद्रविजय बादि सब प्रकार के वरिष्टो से बचे तथा माता ने वरिष्ट रत्नमय चक्र नेमि का दर्शन किया इसलिये बालक का नाम ग्रारिष्टनेमि रखा गया।3

मलधारी आचार्य हेमचन्द्र ने भगवान् के नामकरक के सबंध में निम्नानुसार कल्पनाएँ व्यक्त की हैं—

स्वप्त में माता ने रत्नमयी अच्छ रिष्टनेमि वेखी वी स्रत उनका नाम रिष्टनेमि रखा।

भगवान् के जन्म सेने से जो अरि के वे सभी बैर भाव से रहित हो गये अववा भगवान् सनुधों के लिये भी इष्ट हैं, उन्हें बेष्ठफन प्रदान करने वाले हैं अस उनका नाम अरिष्टनेत्रि रखा गया।

विद्यानो की कल्पनाएँ कुछ भी रही हों वह सस्य है कि बाइसकें तीर्चेकर भगवान् अरिष्टनेमि हुए ।

## वश गौत्र एव कुल

भगवान् प्ररिष्टनेमि का वश हरिवश माना नवा है। ध हस्त्रिक की

- १ मही १६३
- २ त्रिविटि दारार्द
- रे आब पू जल हूं ११
- ४ भव भावना ना २३४३ से २३४६
- ५. चड महा चरि. 🍟 १६

## १३६ जैन प्रयं का संक्रिक इतिहास

गणना श्राप्टलकों से की कारी: है, कारोकि इस वस में अलेक तीर्थकर, चकावर्ती वासुदेव एवं बसदेव जन्म सेते रहे हैं 19

भगवान अरिष्टनेमि का नीज गौतम और कुल बृष्टिन था । अधिक और बृष्टिन दो भाई थे। अरिष्टनिम के दादा बृष्टिन कुल प्रवर्तक थे। अरिष्टनेमि भएन बृष्टिन कुल के प्रधान पुरूष होने से उन्हें 'बृष्टिन-पूनेष' कहां थया है। उ इस प्रकार भनवान हरियंकीय गौतम नीजीय खंदक बृष्टिन कुल के थे।

## मनुपम सौंदर्य एव पराक्रम

भगवान् वरिष्यतम् एक ह्यार साक श्रुथ नक्षण शहेर उत्तमः स्वर से युक्त से । स्यामवर्णीय शहेर कान्तियुक्त था । उनकी मुखाकृति मनोहर चिताकर्यक एवं तेजपूर्ण थी ।४ उनका शारीरिक सहनव वक्षसा दृढ़ और संस्थान शाकार समचतुरस्त्र था । उदर महाली जसा था उनका बल देव और देवपसियों से भी क्षकर था ।थ

शारीरिक सौन्दयं की भाति ही उनका आ तरिक सौन्दयं भी कम आक र्षक नहीं था। उनका हृदय अयत उदार था। राजकुमार होने पर भी राजकीय वैभव का तनिकमात्र भी अभिमान उन्हें स्पर्ध न कर सका था। उनकी वीरता भीन्यता एव कान-वरिका को जिहारकार सभी लोग चिकत थे। वे अपने अनुमस विवेक विचार किस्टला हुन गाम्बीचं प्रभृति हजारो गुणो के कारण जन जन के अत्यक्षिक श्रिस हो चुके थे।

भनवाम् श्री अधिक्टनेष्मि के पराक्षम को प्रदक्षित कारने के लिये केवल एक दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे । कर्मयोगी श्रीकृष्ण भगवाष्ट्र अधिकटलेकि के अकेर भाई ये । जब भगवान् प्ररिक्टनेमि युवा हुए तब श्रीकृष्ण तीन खण्ड के प्रधि

ने प्रकाशिक शिक्ष में प्रक

२ उत्तराध्ययम अ २२ गा १३ एव ४४

रै उत्तराज्ययम बृहद्वृत्ति पत्र ४६

४ जातावर्गक्या म १।१६ वृ ६६ एव उत्तरा २२।१

४ उत्तराज्ययम २२।६

६ भववान् अरिष्टनेति और कर्मयोगी भीक्रका पृत्र कृत

पति वर्ष कुके के । एक फिन व्यक्तिक क्या वा वा वा विश्व की क्या के से कि के । या प्रवास का के रक्षकों ने वी कुण्य के सर्वों का महाय का का की र कहा कि उन्हें कोई दूसरा नहीं उठा सकता है क्योंकि किसी में दतनी सकित ही नहीं है । इस वर विराटनेकि ने उसके सुबर्धन का को वंगुली पर रखकर मुना दिया उनके सारण अनुव को कमस-नास की बांति मौद दिया उनकी कौ मुदी क्या सहज ही उठाकर के पर रख की एवं उनके पाञ्च अन्य को उठाकर फूंका । दिव्य-शंक अ्वति से द्वारिकापुरी मूंज उठी । उस अवव्य ध्वान को सुनकर श्रीकृष्ण को वडा विस्मय हुआ और वे सीचे आयुवधाला में पहुंचे । वे वह जानकर बाश्चर्यक्रित ही को कि श्वां बारिकापुरी ने सार्यक्रित ही को कि श्वं बारिकापुरी ने वार्यक्रित ही को कि श्वं बारिकापुरी के सार्यक्रित ही को कि श्वं बारिकापुरी के सार्यक्रित ही को कि श्वं बारिकापुरी के सार्यक्रित ही को कि श्वं बारिकापुरी मूंज ने वारा वा । श्वीकृष्ण को अरिक्टनेमि के प्राक्रम की जानकारी मिल गई ।

श्रीकृष्ण ने वरिष्ठनेशि के बाहुबल की परीक्षा सेने से वृष्टिकरेण के कहा'स्थायनवाला करो। वहा कलकर बाहुबल की परीक्षा सरेंके क्योंकि केरे
पाक्ष्मकृष्य एवं को फूकने की वर्षका मेरे व्यक्तिरक्त किसी के की नहीं हैं।
'यस पर कोनों क्यायमकाला पहुँचे। वर्षक कर्षक भी एकत्र हो गये। वरिष्ठका
ने अपनी सुक्षा कैसाई कौर कहा — इसे नीके कुकाखां। वरिष्ठनेशि ने
क्षायमत्र के विद्वान्या की कुता को कुका दिया। उपस्थित क्ष्मकृष्ट्राय मुक्तकार से वरिष्ठनेशि की प्रशास करके लगा। वर्षका किया प्रवास कुता फैलाई। विक्रुबल उसे कुकाने लगे उन्होंने वपनी समस्य कलित का प्रयोग किया वहाँ तक कि वे समझे कृत्र यसे किन्दु वरिष्ठनेशि की भुजा को सस्कि भी कुता नहीं पाये। इस पर वीक्षका ने भी करिष्ठनेशि के क्षपुत्तिल पराक्षक की क्ष्मका की।

प्रस्तुत घटना अरिष्टनेनि के वैर्थ सौथँ और प्रवस पर्राक्रम को प्रकट करती है।

## विवाह प्रसग

माराा-निवाह एव अम्म स्थापनो ने अधिरमलेनि है. विवाह कर केते, कह करी बार माश्रह क्रिया पर किन्तु करिस्टतेनि ने अपनी स्वीताति नहीं की की है

१ निरमुक विवास के लिए वेचें क्रिकिक बाताका पूक्त परिक्र यह

इस कारण सब निराश थे। श्रीकव्या ने अपनी पटरानियों से कहा कि वे किसी प्रकार अरिष्टनेमि को विवाह के लिये तथार करें। इस प्रसन में जब रानियों ने अनेकविध प्रवास कर जरिष्टनेमि से विवाह करन की प्रार्थना की तो वे केवल मुस्कदा दिये। वस । इसे ही स्वीकृति मान ली गई।

श्रीकृष्ण की एक पटरानी सत्यभामा की बहुन राजीमती को श्रारिष्टनेनि के लिये सर्वप्रकार से योग्य पाकर श्रीकृष्ण न कन्या के पिता उन्नसेन के समक्ष इस सम्बन्ध मे प्रस्ताव रखा। उन्नसेन न तत्काल प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अरिष्टनेमि ने इन प्रयत्नों का विरोध नहीं किया और न ही बाचिक रूप से उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दी।

यथा समय प्ररिष्टनिम की मध्य बारात सजी। अनुपम प्रृ गार कर बस्त्राभूकण से सजाकर दूल्हें को विशिष्ट रथ पर आरूढ़ किया गया। समुद्र विजय सहित समस्त दक्षाहं श्रीकृष्ण बलराम ग्रीर समस्त यदुवशी उल्लसित मन के साथ सम्मिलित हुए। बारात की सोभा शब्दातीत थी। अपार वमव ग्रीर कित का समस्त परिचय यह बारात उस समय देने लगी थी। स्वय देवताओं में इस शोभा के दक्षन करने की लालसा जागी। सौधर्मेन्द्र इस समय वितत थे। वे सोच रहे थे कि पूर्व तीर्यंकर ने तो २२ व तीश्वकर अरिष्टनेमी स्वामी क लिवे बोवगा की थी कि वे बाल ब्रह्मचारी क रूप में दोक्षा लेंगे। फिर इस समय यह विपरीताचार कैसा? उन्होंन ग्रवधि ज्ञान से पता समाया कि वह घोषणा विफल नहीं होगी। वे किचित तुष्ट हुए किन्तु ब्राह्मण का वेश धारण कर बारात के सामने था खड़े हुए और श्रीकृत्या से निवेदन किया कि कुमार का विवाह जिस लग्न में होने जा रहा है, वह महा अनिष्टकारी है। श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण को फटकार दिया। तिरस्कृत होकर ब्राह्मण वेशधारी सौधर्में द्र ग्रवस्य हो। गये किन्तु यह चुनौती दे गये कि आप ग्ररिष्टनैमि का विवाह कैसे करते हैं हम भी देखेंगे।

वारात गम्तम्य स्थान के समीप पहुँची। इस समय बच्च राजीमती झत्यन्त न्यसमन से बर दर्शन की प्रतीक्षा में गवाझ में बैठी थी। राजीश्वती श्रमुपम भनिच सुन्दरी बी। उसके सीन्वयं पर देवबासाएं भी ईच्या करती थी और इस समय तो उसके झाम्यन्तरिक उल्लास ने उसकी रूप माधुरी को सहस्त्रमुना कर दिया था। अधुक सकून से सहसा राजकुमारी चिंता सामर में दूव गई। उसकी दाहिनी बांख और दाहिनी भूषा जो कहक उठी की । वह भाषी अलिष्ट की कस्पना से कांप उठी । इस विवाह में किया की बाशका उसे उसरोत्तर बसवती होती प्रतीत हो रही थीं । उसके मानसिक रण में भग तो अभी से होने सब गया था । सिखयों ने उसे वैये बंधाया और बाशकाओं को मिथ्या बताया । वे बार बार उसके इस महाभाग का स्मरण कराने सभी कि उसे अरिष्टनेमि जैसा योग्य पति मिल रहा है ।

## बारात का लौटना

बारात ज्यो ज्यो आगे बढ़ती थी स्थो त्यो सबके मन का उत्साह भी बढ़ता जाता था। उग्रसेन के राजमबन के समीप जब बारात पहुंची तो बिरुटनेमि ने पशु-पक्षियों का करूरा क्रन्यन सुना और उनका हृदय ब्रिक्त हो उठा। उन्होंने सारबी से इस विषय में पूछा तो जात हुआ कि समीप के अहाते में बनेक पशु-पित्रयों को एक कर रखा है। उन्हों की चीक विस्लाहर का यह शोर है। अरिक्टनेमि के प्रमन के उत्तर में उसने आये यह भी बतायां कि उनके विवाह के उपलक्ष में विज्ञाल भोज दिया जायेगा उसमें इन्ही पशु पित्रयों का मास प्रयुक्त होगा। इसीलिये इन्हें पकड़ा बया है। इस पर अरिक्टनेमि के मन में उत्पन्न करूणा और अधिक प्रवत्त हो गई। उन्होंने सारबी से कहा कि तुम जाकर इन सभी पशु पित्रयों को मुक्त कर दो। आजानुसार सारबी ने उन्हों मुक्त कर दिया। प्रसन्न होकर प्रिक्टनेमि ने अपने बस्त्रालकार उसे पुरस्कार में दिये और तुरन्त रच को द्वारिका की जोर औटा सेन का भादेश दिया।

रय को लौटता देखकर सब के मन विचलित हो गये। बीक्कृष्ण समुद्र विजय भादि ने उन्हें बहुत रोकना चाहा किन्तु वे नहीं माने वे लौट ही गये।

यह अशुभ समाचार पाकर राजकुमारी राजीमती मूर्ण्डित हो गई। सचेत होने पर सिख्यां उसे दिलासा देने लगीं। प्रण्डा हुआ कि निमेंग जरिष्टलेंगि से तुम्हारा दिवाह टल बया। नहाराजा तुम्हारें लिये अन्य कोई योग्य वर बोजेंगे। किन्तु राजकुमारी को ये वचन वाण के समान तब रहे के। यह तो अरिष्टलेंगि को हुदय से अपना पति स्वीकार कर चुकी की। अब को किसी

## १४० जैन अर्थ का संक्षिण इतिहास

बन्ध पुरुष की कल्पका को भी कन में स्थान देना वह पाप समझती थी। उसने संकारिक कोंको को सिकाबकि दें दी। 19

वैदिक् साहित्य ये जैसा स्थान राप्ता और क्रीकृष्य का है, नसा ही स्थान जन साहित्य में राजीमती नीर अरिष्टनेमि का है। हा ! राजीमती के समक्ष किसी भी प्रकार की भौतिक वासना को स्थान नहीं है। यही कारण है कि खब अरिष्टनेमि साधना के माग पर बढ़ते हैं तब वह भी उसी मार्ग को प्रहर्ण करती है और कठोर साधना कर अरिष्टनेमि के पर्व ही मुक्त होती है। यदि वासनायुक्त प्रम होता तो वह साधना को न अपना सकती। 2

## दीक्षा एव पारणा

भगवाम् विरक्ति के भोग-कर्म कीण हो रहे थे। विरक्त होकर मात्म कर्म्याण के लिये संयम प्रमुण करने की अभिनाषा वे व्यक्त करन लगे। लोकी तिक देवों की प्रार्थेना से वे वर्षीयान की जोर प्रकृत हुए। अधार धन दान कर वे याचकों को संतुष्ट करते रहे। वर्ष भर दान करने के उपरांत भगवान् आवण मुक्ला बट्ठ के दिन पर्वात्म के समय उत्तराकुरू शिविका में वैठकर द्वारिका नकरी के अध्य में होकर रेवत नामक उचान में पहुचे। 3 वहां अभोक हुम के निने स्वधं अपन आमुष्य उतारते हैं और वेचमुब्ट लोच करते हैं। ४

- १ चौबीस सीचीकर एक वर्णक, प १२११३ विस्तार के लिये वेका ।
  - (१) जिब्हिट शसाका० वर्ष बाठ सर्व ९
  - (२) उसराज्यवन २२ वां अञ्चाय
  - (३) उत्तरपुराण (४) हरिवशपुरारा (४) भवमावना
  - (६) वजपन महापुरिसकरिय ।
  - (७) तीर्णंकर चरित्र भाग २ वृ ४८४ ४९१
  - (८) भगवान् अस्थिनेति और कर्मयोगी मीकृत्या, पू. ८६ से ६४
  - (६) ऐतिहासिक काम के तीन तीर्वेक्ट वृ ५२ हे ६
- २ भगवान अश्वित्वेति और सम योगी श्रीकृष्य मृ ६४
- ने सम्बद्धावर्थन सुन्न १५७-१७
- द्र बसहात्रयम्ब २२।३४

निर्वस वक्तस्त के शाय विका नक्षण के कोच से देव-पूर्व्या वस्त्र को लेकर हमाडों पुत्रकों को साम मुण्डित होकर मुनिवर्ण क्वीकार करते हैं 48 कमताएं के दीका सहण करते ही उन्हें यक-पर्ववद्याय की आण्ड हो जाती है 18 कम-बाह् हीन की क्वों तक पुत्रकालक से रहे और उसके क्वारंत क्ष्मण कहन किया।

भगवान् श्री अरिष्टनेमि फिर गोष्ठ पधारे, अहीं वरदल हाह्यस् के सहा परमान्त से उनका पारणा हुआ। ।४

भगवान् के पारणे के स्थान का नाम द्वारावती नगरीय एवं द्वारिका-प्रीट भी जिनता है।

#### केवसज्ञान

भगवान् १४ दिन की छ्द्मस्यावस्या मे रहकर विभिन्न प्रकार के तप करते रहे और फिर रेवत पर्वत पर लौट आये। वहां आकर भगवान् अष्टम तप में लीन हो गये। मुक्ल ध्यान से भगवान् ने समस्त बाति कर्मों को भीण कर दिया और आधिवण कृष्णा अभावस्या की भर्बरात्रि ते पूर्व वित्रा नक्षण के योग मे नेवलज्ञान केवलदश्य प्राप्त किया 10 भगवान् के केवलज्ञान प्राप्त के तमय मे अलग-मलग विवरण भिसता है। जिस स्थान पर अस्प्रिटनेमि ने वीक्षा ग्रहण की भी छसी स्थान पर भगवान् को केवलज्ञान प्राप्त विद्या १८

सहस्त्राग्यवन के रक्षक ने भगवान् के केवलज्ञान प्राप्ति की सूचना वासु देन श्रीकृष्ण को दी। इस समाचार से श्रीकृष्ण अस्य जिक्क प्रसम्ब हुए और उन्होंने समाचार सुनाने वाले को बारह कोटि सौनेय दान में दिये।

- १ करनसूत्र सू १६४ वृ २३१
- २ जाब निर्वस्ति ना २२४
- ३ शिक्षाचिक व्यक्षिण्य ३
- ४ भगवान अरिक्टनेसि और कम भीकृष्ण प ६५-६६
- ४ उत्तरपुराख ७१।१७४ १७६
- ६ हरियम पुराण ४४।१२६
- ७ ऐति काल के तीन तीर्यंकर पुद्ध बोबीस लीवं एक व प्रेप
- प आ जि २५४
- £ विषवित ।९१२०४

#### १४२ जैन धर्म का सकिप्त इतिहास

देवताओं ने भगवान् के समवसरण की रचना की । अगवान् श्री अरिष्ट हेमि ने त्याच और वैराग्य पूर्ण प्रवचन दिया जिसे सुनकर संवंभ्रथम वरदत्त राजा ने दीक्षा ग्रहण की । तदुपरान्त दो हजार अन्य क्षत्रियों ने भी सबस ग्रत भंबीकार किया । एक यक्तिणी नामक राजकुमारी न भी अनेक राजकुमारियों के साथ दीक्षा ग्रत स्वीकार किया । अनेक राजपुरुषो एव महिलाओं ने आवक श्राविका धर्म स्वीकार किया । १ इस प्रकार भगवान् भी अरिष्टनेमि चतुर्विध संच की स्वापना कर भाव तीर्थंकर कहसाये ।

## राजीमती की दीक्षा

राजीमती के अन्तर्भन में ये विकार उत्पन्न हुए कि सनवान् श्री अरिष्ट नेमि श्रय हैं जिन्होंने मोह पर विजय प्राप्त कर ली है। वे निर्मोही बन चुके हैं। मुक्ते विक्कार है जो मोह के दलदल में फसी हुई हू। अब मेरे लिये यह उक्ति है कि इस ससार को त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर लू।2

ऐसा बढ़ संकल्प करके उसने कथी से सबरे हुए अमर-सहस काले केशो को जलाड डाला। वह सब इिद्रयों को जीतकर दीक्षा के लिये तयार हो गई। श्रीकृष्ण ने राजीमती को आशीर्वाद दिया। हे कया । इस भयकर ससार नागर से तू बीझ तर। राजीमती ने भगवान् श्री झरिएटनेमि के पास घनेक राजकन्याओं के साथ दीक्षा ग्रहण की। रथनेमि ने भी उस समय भगवान् के पास समम ग्रहण किया। 3

## रथनेमि को प्रतिबोध

रथनेमि भगवान् श्री अरिष्टनेमि के लभु आता ये और उनके तोरण से लौटने के बाद रथनेमि राजीमती पर मोहित हो गये ये। जब राजीमती ने प्रश्नज्या ग्रहण की तब भगवान् रेवताचल पर्वत पर विराजमान थे। बत साध्वी राजीमती बनेक साब्वियों के साथ भगवान् को बदन करने के सिये रेवसंगिरि की ओर चस पढी। अकस्मान् आकाश में उमड मुमड कर घटाय घर आई

- १ विष्कि दाश्वर रेज्द
- २ उत्तराज्ययम-२२।५६
- ३ सववाम् वरिष्टनेषि और कर्जयोगी बीकुच्य पृ १११

और वर्षा होते लगी जिससे साध्वियां इधर उधर कुफाओ में बसी वर्ष । राजी मती भी पास की एक गुफा से पहुची जिसे आज भी खोब राजीमती जुफा कहते हैं। उसको यह जात नहीं था कि इस गुफा में पहले से ही रथनमि बैठे हुए हैं। उसके अपने भीगे कपडे उतारकर सुखान के लिये फलाये।

नग्नावस्था में राजीमती को देखकर रखनेमि का मन निचलित हो उठा।
उत्तर राजीमती ने रखनिम को सामन ही खड़े देखा तो वह सहसा अबजीत
हो गई। उसको अबजीत और कांपती हुई देखकर रखनेमि बोसे हे अद्र !
में वही तेरा धनायोपासक रखनिम ह । हे सुरूपे ! मुस्ने अब भी स्वीकार करो । हे
चाकली अने ! तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। संयोग से ऐसा सुध्रवसर
हाथ आया है। आओ जरा इन्द्रिय सुखो का भोग कर स । मनुष्य जन्म बहुत
दुलंभ है। अत भुक्त भोगी होकर फिर जिनराज के मार्ग का अनुसरण
करेंगे।

रखनेमि को इस प्रकार मग्न चित्त और मोह से प्रबद्भव्ट होते देखकर राजीमती न निर्भय होकर अपने आपका सवरण किया और नियमो से सुस्थिर होकर कुल जाति के गौरव को सुरिक्षत रखते हुए बोली— रधनेमि । तुम साधारण पुरुष हो यदि साक्षात रूप से वश्रमण देव और सुन्दरता मे नलकूबर तथा साक्षात इन्द्र भी आ जाय तो भी मैं उन्हें नहीं चाहूगी क्योंकि हम कुल वती हैं। नागजाति मे अगधन सप होते हैं जो जलती हुई आग में गिरना स्वीकार करते हैं किन्तु वमन किये हुए विष को कभी वापिस नहीं लेते। फिर तुम तो उत्तर्भ कुल के मानव हो क्या त्यागे हुए विषयो को फिर से ग्रहण करोगे ? तुम्हें इस विपरीत माग पर चलते हुए लज्जा नहीं आती ? रखनिम तुम्हें धिक्कार है। इस प्रकार अंगीकृत अत से गिरने की अपेक्षा हो तुम्हारा मरण अष्ठ है।

राजीमती की इस प्रकार हितभरी ललकार और फटकार सुनकर अकुष से उन्मत हाथी की तरह रथनेमि का मन धर्म में क्षिय हो सवा। उन्होंने भगवान् अरिष्टनेमि के चरणों में पहुचकर आलोचना अतिक्रमण पूर्वक आत्म सुद्धि की और कठोर तपदवर्षा की प्रचण्ड अग्नि में कर्म समूह को काष्ठ के देर की तरह अस्मसात कर के सुद्ध बुद्ध एवं मुक्त हो सबे। राजीमती ने भी

## प्रकर जैन वर्ग का बंधिया इतिहास

स्थामण्यारको मे पहुच कर बदन किया और तप संयम का सामन करते हुए केवल ज्ञान की प्राप्त करली और जन्त में निर्वाण ज्ञाप्त किया !१

#### भविष्य कथन

ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए प्रमु द्वारिका पधारे । श्रीकृष्ण भगवान की सेचा में पदारे । श्रीकृष्ण नै अपने मन की सहज जिज्ञासा अभिन्यक्त करते हुए द्वारिकामगरी के अविषय के सम्बन्ध में प्रध्न किया कि यह स्वर्गीपम नगरी ऐसी ही बनी रहेगी अथवा विनाश होगा ?

ध्यवान् ने भविष्यवामी करते हुए कहा कि शीझ ही वह सुन्दर नगरी मविरा भ्रम्नि और अप्टिष इन तीन कारणों से गण्ट होगी।

श्रीकृष्णा को जितामग्न देखकर प्रभु ने इस विनाश से बचने का उपाय की बताया। उन्होंने कहा कि कुछ उपाय हैं जिससे नगरी को अमर तो नहीं बनाया जा सकता किन्तु उसकी बायु अवश्य ही बढ़ाई जा सकती है। वे उपाय ऐसे हैं जो सभी नागरिकों को अमनाने होगे। सकट का पूर्वा विवेचन करते हुए भगवान् ने कहा कि कक्ष ग्रंच प्रमी यादवकुमार हपायन ऋषि के साथ अभव व्यवहार करेंगे। ऋषि कोधावेश में द्वारिका को भस्म करन की प्रतिक्षा पूरी करेंगे। काल को प्राप्त कर ऋषि अभिनदेश बनेंगे और प्रपनी प्रतिक्षा पूरी करेंगे। भर्मात् पदि नागरिक मास-मिवरा का सबया त्याग करे और तप करते रहें तो नगर की सरक्षा सम्भव है।

श्रीकृष्ण ने द्वारिका मे मध्यपान का निषेध कर दिया और जितनी भी मदिरा उस समय थी उसे जगलों में प्रवाहित कर दिया गया। सभी ने सबं नाज से रक्षा पान के लिये मदिरा का सदा सदा के लिये त्याग कर दिया और यथाशक्ति तप मे प्रवृत्ति रज्ञन लगे।

- १ ऐतिहासिक काल के तीन तीर्यकर पु ६६ ६७ और देखें
  - (१) उत्तराध्ययम सुख बोध २८१
  - (२) उसराज्यमा ॥ २२
  - (३) बसर्वकालिक सूत्र अ २
  - (४) तीर्वकर चरिता आस २ वृ ४ ह३ ५३४

समय व्यतीत होता रहा और भग्रवान् की चेतावनी की लोक स्थान हाता रहा। जनता भसावधान होने लगी। संयोग से कुक्क सम्बद्धमार कदम्बन की और अमरणार्थ गये थे। वहां उन्हें पूर्व से प्रवस्तिक सिक्क कहीं सिसा सियों में सुर्जित मिल गयी। उन्हें तो जानन्य ही आ नुस्ति। सुब स्ककर मिलरापान किया और उसके उपरांत विचार आया द्वैपायन मृति का जो द्वारका के विनाध के प्रमुख कारण बनने वाले हैं। उन्होंने विचार किया कि शहित को जाय विचार काय। तगरी इसते सुर्जित हो जायगी।

इन मद्यप युवको ने ऋषि पर प्रहार कर दिया। प्रश्नण्ड क्रोध से झिंभभूत द्वपायन ने उनके सर्वनाश की प्रतिज्ञा कर ली। अविध्यवाणी के अनुसार ऋषि मरणोपरान्त अग्निदेव बने किन्तु वे द्वारिका की कोई भी हानि नहीं कर पाये क्योंकि उस नगरी मे कोई न कोई तप करता ही रहता था और अक्षिनदेव का वस ही नहीं अल पाता था। धीरे थीरे सभी निश्चित हो गये कि अब कोई सास आध्यक्यकता नहीं है और सभी ने तप त्याग दिया। अग्निदेवता को ग्यारह वधों के बाद अवसर मिला। जीतल जल वर्षा करने काले मेकों का निवास स्थान यह स्वच्छ ज्योग अब अग्नि वर्षा करने सना। सर्वमांति समृद्ध द्वारिका नगरी भीषण ज्यालाओं से अस्य-समूह के रूप में ही अविधिष्ट रह गयी। मदिरा जनता द्वारिका के विनास का प्रथान कारण बनी। १

## धन परिवार

केवली

गण एव गणधर — ११ वरदस आर्थि गणधर एवं ११ ही गग्र

X X

- १ (१) जीवीस तीर्वकर एक वर्धन कृ ११६ ११७ (२) अववाय अरिव्यनेषि और कर्व भीकृष्य यू १२३ १२४
  - (३) अन्तराष्ट्रका वर्ग ५ स १
  - (Y) mules. =199
  - (४) तीर्वंकर करिल माम-२ पु ६४६ ते ६४१
  - (६) ऐति: केलीकशिक्षर, पु स्कृते क

## १४६ जैन वर्ष का संक्षिपा इतिहास

| मन पर्यवकानी      | _         | 9•         |
|-------------------|-----------|------------|
| संबंधि जाणी       | *******   | <b>₹</b> % |
| चीवह पूर्वधारी    | ******    | ¥          |
| वैक्रिय लब्धियारी | myddianad | १५         |
| वादी              | _         | ς.         |
| सामु              |           | <b>१</b> = |
| साध्वी            | -         | ¥          |
| श्रावक            |           | १६६        |
| भाविका            | -         | ३३६        |
| अनुत्तर नतिवाले   | -         | 9 ६        |

#### परिनिर्वाण

अतिम समय निकट जानकर भगवाम् अरिष्टनेमि ने रवतक शैल शिक्षर पर पाच सौ खरीस मुनियो के साथ जल रहित मासिक अनशन ग्रहण किया। आषाढ़ शुक्ला अष्टमी के दिन चित्रा नकत्र के योग मे मध्यरात्रि मे द्वाय नाम गोत्र और बेदनीय कर्मों का नाश कर निर्वाण पद प्राप्त किया और वे सिख बुद और मुक्त हो गये। १

भगवान् अरिष्टनेमि तीन सौ वर्षं कुमारावस्था में चौपन रात्रि दिवस छद्मस्यावस्था में चौपन दिन कम सात सौ वर्ष केवली अवस्था में और सात सौ वष श्रमणा अवस्था में रहे।2

#### विशेष

ब्रोपदी की गवैषणा के लिये श्रीकृष्ण धातकी खण्ड की अमरकंका नगरी मे गये और वहा के कपिल वासुदेव के साथ श्रखनाद से उत्तर प्रयुक्तर हुआ। साधारणत चक्रवर्ती एव वासुदेव अपनी सीमा से बाहर नहीं जाते पर श्रीकृष्ण गये यह आश्चर्य की बात है 13

0

- १ जिब्हिट दाप्राप द १ ह
- २ वही ।१२।११४
- रे ऐति तीम तीर्थंकर पुर द क्रिमच्डि 🕬 जालावनं कथा स १६

## २४ भगवान श्री पाइर्वनाथ (जिन्ह्र-नाग)

भगवान् श्री घोरष्टनेमि के उपरांत भगवान् श्री पाव्वनाय तेईलवें तीर्थंकर हुए। भगवान् पाव्वनाथ का समय ईसा पूर्व ६ वी १ वी कतान्दी माना जाता है। इतिहासकार भगवान् श्री पाव्वनाथ को ऐतिहासिक पुष्य मानन लगे हैं। भगवान् श्री पाव्यनाथ भगवान् श्री महावीर के दो सी पश्चास वर्ष पूर्वं हुए।

उस समय एक धीर तपस्या दान भाजव अहिंसा तथा साथ का ज्ञान यज चल रहा या दूसरी ओर यज के नाम पर पर्वाओं की बील चढाकर देवों को प्रसन्न करन का आयोजन भी खुलकर होता था। जब कोक-मानस कल्याण माग का निराय करन मे दिग्मूढ होकर किसी विशिष्ट नैतृत्व की अपेक्षा में था ऐसे ही समय मे भगवान श्री पाश्वेनाथ का भारत की पण्यभूमि वाराणसी मे भवतरण हुना। उनका करूण कोमल मन प्राणिमात्र की सुद्ध शांति का प्रशस्त माग दिखाना चाहता था । उन्होने अनुकूल समय में यज्ञ-यान की हिंसा का प्रवल विरोध किया और आत्म ध्यान इन्द्रिय दमन पर जनता का ध्यान आकर्षित किया । आधुनिक इतिहासकारो की कल्पना है कि हिसामय यज्ञ का बिरोध करन से यज्ञ प्रभी उनके कटटर विरोधी हो गये । उनके विरोध के फलस्वरूप भववान श्री पार्श्वनाथ को अपना व मस्यान खोड़कर अनार्य देश को अपना उपदेश क्षेत्र बनाना पडा । बास्तव मे ऐसी बात नही है। यज्ञ का विरोध मनवान भी महावीर के समय मे अनवान भी पार्श्वनाय के समय से भी उप्ररूप से किया गया था फिर भी वे अपन जन्म स्वान और उसके आसपास धन का प्रचार करते रहे। ऐसी स्थिति ने भगवान् की पास्तनाथ का धनामें प्रदेश में ग्रमण भी विरोध के भय से नहीं किन्तु सहज वर्म-प्रकार की धावना से ही होना सगत प्रतीत होता है 19

#### १४८ जैन धर्म का सक्षिप्त इतिहास

## पूर्वभव

पूर्वभव की साधना के फलस्वरूप ही भगवान भी पार्वनाय ने तीर्वकर पद की योग्यता का अजन किया । भगवान भी पार्वनाय का साधनारम्ब कास दशमव पूर्व से बताया गया है जिनका विस्तृत विवरण चनपन्न महापुरिस चरियम्, त्रिंवच्छि संसाका युक्ष चरित्र जादि अंथीं में बसाया नवा है। अववान् के जो दशमव बताये गये हैं जनके नाम इस प्रकार मिलत हैं—

- १ बरुपूर्ति और कमठ का भक
- २ हाजी का जब
- ३ सहस्त्रार देव लोक का भव
- ४ किरसावैव विधाधर का भव
- ५ प्राच्युद देवसीक का भव
- ६ वजनाम का सम
- ७ वैवेयक देवलीक का शव
- प स्वर्णवाहु का अव
- क्ष प्राणत देवलोक का अव
- १० पाइवंनाय का भव।

नहीं के पाती । उसने जह भीर समाचार जब क्षेत्रं विका ती वह सम्नाक्षणा। उसने राजा भी सेवा में आर्थशा की और राजा बाह्यण होने कि वाले क्षेत्र की मृत्यु दश्य तो नहीं वे पाया किन्तु उसे राज्य से निकासित कर विवा ।

क्या ने जनल में कुछ दिनों पश्चात् तपस्या प्रारम्ब कर थी। अपने चारों और अविन प्रकालित कर नेन किमीलित कर बैठ वया। स्मीप के चोन में क्या कार के तप की प्रवांसा होने नगी और अवामान के साम जनसमुद्या वहां क्या रहने तथा। महसूति ने बन इस विषय में जुना ती उसका सफ्स मन पर्वाताप में दूव गया। वह सोचने नगा कि मैंने काठ के किये थीर वातनापूर्त परिस्थितियां उसका कर थीं। ससके जन में उसका परवाताप का नाम तीय होकर उसे प्रेरित करन नगा कि वह कमठ से अमायावना करे। वह कमठ के पास पहुचा उसे केकर कमठ का वीमान्यमान की कसा हो उठा। महसूति जन अमायावना हेतु अमना करतक कमठ के दरमों में मुकाए हुए या तभी कमठ न एक मारी प्रस्तर हासके हिर पर दे अहसा। महसूति का वहीं प्रशान हो नया। वहीं अब में नहीं सामायी बनेक कमो में कमठ अपनी कन्ता के करता के सामारी बनेक कमो में कमठ अपनी कन्ता के करता के सामारी बनेक कमो में कमठ अपनी कन्ता के कारण करता है सामारी बनेक कमो में कमठ अपनी कन्ता के कारण करता के सामारी के कारण महस्ता के सामारी के सामारी कारण करता करता है।

यह विवरण है भगवान् के दक्षपूर्व भवों में से प्रथम भव का । बाठवें भव मे मरूपूर्ति का जीव स्वर्णवाहु के रूप में उत्पन्त हुआ ! पुरास्पुपुर नघर मे एक समय महाराजा कुलिशवाहु का शासन था । इनकी धर्मपत्नी महारानी 'सुदर्शना थी ।

मध्य प्रैकेयक का बायुष्य तमान्त कर वह वजानान के जीव का ज्यापन मुखा जो उसके महारानी शुरवाँन के नर्ष में स्थिति वार्ष । इसी एक्ति की दानी ने चौक्ह किन्द स्वान देने और इनके खुन कर्तो से बनकत होकर खह मूली न अमानी कि जह चक्रवर्ती वचना अनेकारि पुत्र की जनकी जनेकी। गर्मकान पूर्ण होने पर रानी ने एक सुन्दर और तेजस्वी कुमार को जन्म दिया पिता महाराजा कुलिसकाहु ने कुमार का जाम स्वर्णवाह रेखा।

स्वर्णवाहु वन मुक्त हुए हो के श्रीर, बीर, साहुती और पराक्रमी है। सब प्रकार से मोग्य हो जाने पर महाराजा कुलिशवाहु ने कुमार को राज्यशार सींपा और प्रवच्या बहुए। कर सी । राजां के रूप में स्वर्णवाहु में प्रजावंसानंता और परा कम का मच्छा परिचय दिया। एक सबस राज्यके आंधुवानोर सिंगक्र राज

## १४० जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास

उच्छ हुआ जिसके परिवामस्त्रकम महाराजा स्वर्णवाहु छ अण्ड पृथ्वी की सामना कर चक्रवर्ती सम्राट के बीरव से चित्र्वित हुए ।

पुराणपुर में तिथंकर अगन्नाथ का समयसरण था। महाराजा स्वर्णवाहु भी वहां उपस्थित हुए। वहीं वैराग्य की महिमा पर जितन करते हुए उन्हें जाति-स्मरण हो गया। अपने पुत्र को राज्यशार सौंपकर छन्होंने सीर्थंकर ज्यानाय के पास दीक्षाख्यस अगीकार कर लिया। मृति स्वर्णवाहु न अहंत् अक्त आदि बीम बोलों की झाराधना और कठोर तप के परिणामस्वरूप तीर्थंकर नाम नम का उपाजन किया। एक समय मित स्वर्णवाहु विहार करते हुए सीरपणां वन में पहुचे। कमठ का जीव अनेक भवो की बात्रा करते हुए इस समय इसी वन में सिहम व में जिवर रहा था। वन में मृति को वेसकर सिह को पूथभवों का वैर स्मरण हो आया और कोधित होकर उसने मृति स्वर्णवाहु पर आक्रमण कर दिया। मृति अपना अंतिम समय सममकर सचेत हो गये भौर उन्होंने धनशन ग्रहण कर लिया। सिंह ने मृति का काम तमाम कर दिया। इस प्रकार मृति स्वर्णवाहु ने समाविपूर्णक देह त्याग किया और नहाप्रभ विमान में महर्खिक देव बो। सिंह भी मरण प्राप्त कर चौथे नरक में नैरियक हुआ। 19

#### जम और माता पिता

चत्र कृष्णा चतुर्थी के दिन विशासा नक्षत्र में स्वर्णवाहु का जीव प्रार्णत देवलोक से बीस सागर की स्थिति भोगकर च्युत हुआ और भारतवर्ष की प्रसिद्ध नवरी बाराग्यसी के महाराज बश्चकेन की शहारानी बामा की कृक्षि में मध्यरात्रि के समय वर्गक्य से उत्पन्न हुआ। माता बामादेवी चौदह शुभ स्वप्नों को मुझ में प्रवेश करते बेसकर परम प्रसन्न हुई और पुत्ररत्न की सुरक्षा के सिये सावधानीपूर्वक गर्भ का पालम करती रही। शमकास के पूर्ण होने पर

- १ (१) चौबीस सीचंकर एक पर्यं पू १२० १२१
  - (२) जनवान् पारवं एक समीक्षात्मक अध्ययम प ३७ से ५८
  - (३) ऐति के तीन तीर्वकर वृ १४७ के ११
  - (४) मागमों में तीर्चकर चरिक्ष मृ ११३ ते ११व
  - (१) तीर्वकर व्यक्ति नव ३ व ४१ के १२

पीच कुम्मा दशमी के दिन मध्यराजि के समय विकासा नका में से चन्त्र का ग्रीम होने पर माता ने सुबापूर्वक पुजरत्न की जम्म दिया 19 सिसीय पम्प्यति के अनुसार प्रगवान भी पार्वनाय का जन्म प्रगवान भी करिस्टतिस के जन्मका से प्रश्न प्रविच्या की करिस्टतिस के जन्मका से प्रश्न प्रविच्या की करिस्टतिस के जन्मका से प्रश्न की कर्म के प्रविच्या की प्राप्त की प्रविच्या की प्रविच्या की प्रविच्या की प्राप्त की प्रविच्या की प्रवि

#### नामकरण

बारहश दिन नामकरता के लिखे महाराज बहदसेन नै अपने परिवार के सबस्यों एवं मित्रों को आजंजित किया और बताया कि जब बानक नम में का उस समय इसकी माता ने राणि के बाबकार में पास ने चलते हुए सप को वेच-कर मुक्ते सूचित कर प्राण हानि से बचाया था। इसलिये बाजक का नाम पास्थाय रखा जाना चाहिये था। यह बालक का नाम पार्यनाथ रखा जाना चाहिये था। यह बालक का नाम पार्यनाथ रखा नया। उ

## बाल लीलाए

राजकुमार पार्चनाम के बचपन में जो उल्लेखनीय विशेषता थी वह थी विचार-जेतना। वे प्रत्येक बस्तुस्थिति का बढी ही नम्मीरता से निरीक्षण-परीक्षण करते उसकी सूक्ष्म समीक्षा करते और अवस्य साहस और निर्भीक्ता के साथ उसका उद्यादन भी करते। नाग उद्धार की घटना इसका साक्षात् प्रमाथ है। नाग उद्धार की घटना का विस्तार से वर्शन जन साहित्य से मिलता है। सक्षेप में घटना का विवरण इस प्रकार है-

एक दिन युवराज पार्श्वनाम ने मुना कि नवर में एक तापस आया है भो पंचारित तम तम रहा है। असक्य अद्धासु नर-नारी उसके दर्धनार्थ पहुच रहे थे। राजमाता और अन्य स्थानो को भी जब उन्होंने उस तापस की बन्दमा करने हेतु जाते देखा तो उत्सुकताक्या वे भी साथ चस दिये। वहां पहुचकर उन्होंने देखा कि अपार जन समुदाय एक जित है और सक्य में तापस तम ताप

१ ऐति के सीव तीर्वकर पूर्व ११ १११

२ शिलीय ४।५७६

वे जिल्लिंड, दावावस

४ उत्तर पुराख वर्ष ७३ स्तीक ६२

महाह है। मंगि आव जाक होते जावती तो को बढ़े लाका कर तरपाल मानित में कामा ती कामात जा कहा पर । जाव इसी प्रकार एक लाका पर अपने आपित में कामा ती काम जावान के एक नाक जीवित-जावता में केचा। उनके मन में कामित जाव काम के वाह की स्वाम के प्रति जी कुशा जाव करपान हुए जिनमें निरीह प्राणियों की प्राण-हानि को भी उपियत समका जाता। एक और एक नित जन-समुवाय तापस की स्तुतिया कर रहा या वहीं दूसरी ओर पार्थनाथ के 'मन में तामस के प्रति जाका काम करते हुए कहा कि वह तप किसी कुश कल को वेने बाका नहीं हीना। करका-रहित नोई को नहीं हो तकता। अपन के साम को को बाका महीं होना। करका-रहित नोई को नहीं हो तकता। अपन के साम को को को कामा काता। है तो वह समानता के कारण ही वर्म माना जाता। है तो वह समानता के कारण ही वर्म माना साम के साम करते हैं साम के कारण ही वर्म माना साम के साम करते हैं साम के कारण ही वर्म माना साम के साम करता है को कह समानता के कारण ही वर्म माना साम के साम करता है साम कर पहला प्राणित कर वान वहने वाली सामना साम का करवारा नहीं कर सकती।

अपनी साधना के अति कही गई इस बात को कमठ सहन नहीं कर पाया।

उसने राजकुमार के क्लियारों का क्ल्याक्यान करते हुए रोजपूरा सब्दों में कहीं
कि तप की महिमा को इस अच्छी प्रकार जानकते हैं। तुम जैसे राजभ्यक को
धारण करने वासों को इसका मिथ्या दम्म नहीं क्खान काहिये। तुमार जाना
थे। उन्होंने गम्भीर वासी में कहा कि बमें पर किसी ब्लंबिस जंग या वण
का एकाधिपत्य नहीं हो सकता। सिलिय होकर भी कोई धमें के ममें को न किवस
समक सकता है वरन् समका भी तकता है जीव सिता कर सकता है। यदि ऐसा महीं
होता तो तुम जाज एक जीवित प्राची को अनिव में नहीं होमते।

एकंत्रित जनसमुदाय में अपने प्रांति धारणा की अवनित देखकर कामठ क्रोधित हो उठा । क्रोधवश होकर उसने कुसार को अवस्थाय औ क्राहे अवसने कहा कि कुमार ! मुझ पर जीव हत्या का दोव लगाकर कार्य ही अवसों की दिख्ट में मुझ पतित करने का साहस सोच विचार कड़ करना । की किसी वी प्राणी की हत्या नहीं कर रहा हूं। इस विवाद को व्यक्षे सनमा कर पार्श्वनाच वे कात की प्रश्त-रका-करते की ठान की। छन्होंने सेवकी को जाता दी कि सक्क को जाना से आसकता बाहर निकास लिया जावे। 'सेवकीं ने तुरला जांदेश का कावन किया। सक्कड को जाना से बाहर निकलबाकर नाम की वाच्छा वांतना से मुक्त किया। अब तक नाम भीषण जीना से मुक्त नया था और गरनासंग का। उन्होंने उसे नवकार महागत्र इस उद्देश्य से सुनाया कि उसे सद्वाति प्राप्ता ही। सके।

लक्कड में से नाग को निकलते देखकर कमठ को तो खैसे काठ ही मार गया। जनता उसकी करुणाहीनता के लिये निवा करने सभी। यह अर्थोंकिस या। इस पर कुमार का यह उपदेश कि ब्रह्मान तप को त्यामीं और दया धर्म का भालन करो उसको बसतुलित कर देने के लिये पर्याप्त था। बोर मज्जा ने उसे नगर त्याग कर अन्यव बनो में चले जाने को विवक्त कर दिया। यहां भी वह कठोर ब्रह्मान तप में ही ज्यस्त रहा और अरणोपरांत मैचमाली नाम का असुर कुमार देव बना। १

## शौर्यप्रदशन एवं विवाह

एक समय महाराज अववसेन अपनी प्रावसका में बैठे हुए विचार विसर्ध कर रहे वे कि कुस्त्यम के एक दूत ने अकर विलय पूर्वक बताया कि दाक्त् । महाराज नरवर्गा ने अपने पुत्र मसेनजित को राज्य नार सौंपकर दीका बनीकार कर ली। महाराज प्रसेनजित की राज्य नार सौंपकर दीका बनीकार कर ली। महाराज प्रसेनजित की क्षाच्या नार सौंपकर दीका बनीकार कर ली। महाराज प्रसेनजित की क्षाच्या नार एक क्यवती कव्या है। श्वाक्ष्माच्या के स्व विद्या विद्या का का सी साम क्षाच्या की साम है। उसके प्रावधिक के साम है। विद्या विद्या की का प्रसा विद्या की साम है। विद्या विद्या की साम प्रसा विद्या की साम हो जाता का राजा प्रसेनजित को कारांगी उन्होंने प्रमाणवेती की स्वयंकरा की सार है। विद्या विद्या की साम प्रसा की साम राजा प्रसेनजित को कारांगी उन्होंने प्रमाणवेती की स्वयंकरा की सार है। विद्या कर स्वाप की साम राजा प्रसेनजित को कारांगी उन्होंने प्रमाणवेती की स्वयंकरा की सार है।

१ (१) अभेकीस सीर्वक्षण असूब वर्षक, कुळ ११२०२१

<sup>(</sup>२)-मन्त्राम् वार्ये । हुक संभीतात्रक जानातः, मूक्क्यून्ये अर्

<sup>&</sup>lt;del>एँ२) मामन्य महार महिनम् , २१६ १२६१ २६१</del>

<sup>(</sup>भो-विका-केशीन सीचंकर का देवन-देवस

<sup>ः(</sup>में)व्यक्तिकरामस्यित्, मार्च के मूर्व क्राव्यकृत

का क्यां किया। किया विश्व के राजा ययन राज को जब इस बात का पता जाता की उसन प्रभावती की मांग एक दूत के बारा की। महाराज प्रसेनजित न यसमराज की माग ठुकरा दी। इस बात पर यवनराज को जित हो उठा और उसन विश्वाल सेना लेकर कुमस्थल को घेर जिया है। महाराज प्रसेनजित इस सकटकाल में अस्पकी सहायता चाहते हैं। अब बैसा भी खाप योग्य समभें कैसा करें।

दूत की बातों से महाराज अश्वसेन की भुजाए फडक उठी खुन कौलने लगा। उन्होंने दूत को विदा किया और सेना को यद्ध के लिये तयार होन तका कुच के लिये बादेश दे दिया। जब पार्श्वनाथ को इस बात का पता चला तो वे स्वय पिता के पास आये और नम्रतापृत्वक बोले— पिताजी! मेरे रहते हुए आपको युद्ध में जान की आवश्यकता नहीं। मैं स्वय युद्ध में जाठगा और यवनराख को पराजित करूगा। पिता महाराज धरवसेन ने कहा— पृत्र में जानता हू कि दू यदनराज तो क्या तीनो लोको को अपन भुजवल से जीतन की शक्ति रखता है। कि तु अभी तेरा खेलन और मानन्द मनान का समय है। अत हम तुमें की डास्थल पर देखकर जितन प्रसन्न होते हैं उतना युद्ध मूमि म देखकर नहीं। अत पृत्र में यद्ध में मुक्त ही जान दो। तुम यहा रहकर अपने राज्य की रक्षा करो। कि तु पाक्ष्यनाथ युद्ध हेनु जाने के लिये आग्रह करते ही रहे। उनके आग्रह को देखकर पिता महाराज अक्ष्यसेन ने पार्श्वनाथ को जाने की आज्ञा दे दी। पार्श्वनाथ पिता को प्रणाम कर अपनी सेना के साथ कुशस्थल की ओर चल पड़े।

कुशस्त्रका पहुंच कर पार्वनाय के नगर ने समीप ही ढेरा ढाल दिया और एक दूत यवनराज के पास मेजकर कहलवाया कि या तो हमसे युद्ध करो अथवा चेरा छठा लो । अवनराज पार्वनाच के पराक्रम के विषय में परिचित था। किर भी उसने अपने मंत्रियों से परामक्ष किया । अन्त में मही निर्णय हुआ कि पारवनाथ के साथ सन्धि कर चेरा उठा लेना चाहिये। अत पार्वनाथ के साथ सन्धि कर ववनराज ने कुंसस्थक का चेरा छठा लिया। पार्वनाथ की इस तेजस्थिता से नगरजन और महाराज प्रसेनजित प्रसन्न हुए। पार्वनाथ का मन्य-समारोह के साथ नगर में प्रवेश कराया गया। राजा प्रसेनजित विभन्न प्रकार की जेंड सामग्री नेकर सेवा में उपस्थित हुथ और विनन्न शब्दों में निवेदन किया— राजकुमार ! आपने हम पर जो उपस्थत किया है

उसे हम कभी पूल नहीं सकते और न प्रत्यपकार करने वे हीं हम समके हैं।
नेची पुत्री प्रभावती की आपको विवाह करने की इच्छा है। जाय अपने पांत्रमों
में स्थान देकर उसे और हमें उपकृत करने की क्षण करें।' पांक्षेताय ने कहा
राजन् ! में पिताजी की आजा से कुछस्थल की रक्षा करने बाधा का विवाह
करने नहीं। अस आपके इस अनुरोध को पिताजी की आजा के विवा कैसे
स्वीकार कर सकता हु।

पार्थनाथ अपनी सेना के साथ बनारस सीट आये। प्रसेनिकत थी आया।
महाराज अश्वसेन ने पाञ्चनाथ का विवाह वडी धूमधाम से राजकुमारी प्रभा वती के साथ करवा दिया। पाव्यनाथ अपनी पत्नी के साथ सुअपूर्वक रहने लगे।

उपर्युंक्त विवरण निम्नांकित ग्रंथों मे जिस्तार से पाया जाता है-सिरियास णाह बरिय जिष्ठिशलाका पुरुष वरित्र पासणाह वरित्र जाउपन्न महापुरिस वरिय । पासणाह कि ता वर्षा कि नहीं है। पार्श्व तो मिलता है कि न्तु पार्श्वचाय के कुसस्यक जाने का वर्षन नहीं है। ए पार्श्व नाथ के विवाह के विषय में भी नतभेद है। जिसका सम्पूर्ण वर्षन करना यहां सभव नहीं है।

## दीक्षा एव पारणा

तीयकर स्वयबुद्ध (स्वतः बोध प्राप्त) होते हैं इस बात को जानते हुए थी कुछ बाबायों ने पार्श्वनाथ का वरित्र विकशः करते हुए उनके वैराग्य मे बाह्य कारणों का उल्लेख किया है। जैसे बउपन्न महापुरिस वरित्रम् के कला बाबार्य बीलांक ३ सिरिपासगाह वरित्रं के रचयिता देव-पत्रसूरिङ और पार्श्वनाथ वरित्र के बेखक भावदेव। तमा हेमविद्या ग्रास्टिङ से

- १ (१) जागमों में तीर्वंकर चरित्र पु ३६२-६३
  - (२) तीर्थंकर चरित्र जाय ३ वृ ५८-६
  - (३) गवचान् पारवं एक सभी अध्यक यु दह हो ६२
- २ अजनमा २६१
- ३ वहीं व २६२-२६३
- ४ अस्ताबना ३ व १६९-१७
- ५ पार्यमाच परिक
- ६ पार्श्वाय चरितम् हेन विश्ववदित

## ११६ थीन धर्म कर संशिष्ण इतिहास

विकि कि नी लोके वाने से में साथ होना बराबाया है। इनके जनुसार उद्याक में कूसरे कि पायकंताय की नेमि के भिलि कि देखके से कैराक्य उत्पाद नहीं होती कार्मिक का तक्या नार्मकुमार लोक है वर्ष ते कुछ अविका कर नहीं होती कार्मक नार्मकुमार सोलह वर्ष ते कुछ अविका कर के मान्य वक्षकं क्या कर की जान प्राप्त कर मुके तब अक्षेत्र्या के नृपति जनके ने उनके पास दूत के मान्यम से एक मेंट भेजी। जब सार्वकुमार ने अक्षेत्र्या की विभूति के लिये पूछा तो दूत ने पहले ऋष्यदेव का परिचय दिया और फिर अर्थीच्या के अन्य समाचार बतलाये ऋष्यदेव के त्यान भीर तपोमय जीवन की बात सुनकर पार्वकुमार को जाति-स्वरण हो जाया। यही वैराग्य का कारए। बताया गया है १ किन्तु पद्मकीर्ति के अनुसार नाग की घटना इक्षतीसव वर्ष ये हुई और यही पार्यकुमार के वैराग्य का मुख्य कारण बनी। सहायुराज के कुछावक्त ने जी लाग की कृत्यु को वार्यकुमार के वैराग्य का कारण नाग है।

विस्तु आक्षायं हेनवरत्वश्वीर शक्तिश्व ने पार्यकुमार की वैरायक्रियत्ति के बाह्य कारक न नानकर स्वचाका ही जानवाव से विरक्त माना है।।

शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर भी यही पक्ष समीचीन और युक्ति सगत प्रतीत होता है। शास्त्र में लोकान्तिक देवों द्वारा लीवकरों को निषेदन करने का वस्त्रेय बाता है अह ची केवल सर्मादाक्य ही नाडा गया है, कारण कि सत्तर में बोधानाने कालोग्नी तीन खेशिकों मानी गई हैं (१) स्वय बुद्ध (२) प्रत्येक बुद्धानीर (३) बुद्ध खोशित। इन तीर्यंकरों को स्वयं बुद्ध कहा है वे किती कुछ वादि सैन्योग्न पाकर विरस्त नहीं होते। किती इक वाद्यनिनिस्त को शकर कोश्न थाने वाले प्रत्येक-बुद्ध और ज्ञानमुक से बीध भाने वाले-को मुद्ध

१ बत्तर पुरास ७३।६५

२ ऐति के तीन तीर्थकर, वृ ११८

३ पातलाह परित्र क्षा ३।६२

४ जिम्बिट कार

४ देति के तीन तीर्वकर, वृ १४%

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि पार्श्वनाथ को सतारावस्था में ही बविध ज्ञान था और वह अविध ज्ञान ने दसने देवंशोक से हैं साथ लेकर आये थे। यह अविध ज्ञान काफी विशुद्ध वा जिससे ने अपने पूर्वभंव धार्विकी भी जानते थे। तथापि उपर्युक्त प्रथों में जो भिक्ति-चित्रों और ऋषअदेव की वृक्षांत को सुनाकर जातिस्मरण ज्ञान के द्वारा विरक्ति बताई गई है वह विधित्र महत्वपूर्ण नहीं लगती। कारण कि जाति-स्मरण ज्ञान मितिज्ञान का ही एक प्रकार है और वह अप्रत्यक्ष ज्ञान है। जबकि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है एवं मितिज्ञान से उसका विषय भी अधिक एवं स्पष्ट है। 3

मगवान पार्थनाथ ने भोग्य कारों के फल मोगो को खीख समक्कर जिले समय संयम प्रहला करने का सकता किया उस समय संग्रह कर । तहनुसार अपनात् होकर प्राथवा की— प्रमवान् । धर्मसीर्थ को प्रकट कर । तहनुसार भगवान् पार्थिमाय वर्षकर स्थान-मुहाओं का दान कर वीच कुळ्या एकस्वती हो। विन के पूर्व भाग में देवों प्रसुरों एव मानवो के सक्य करायकी। नक्षरि के मध्यभाव से निकले धौर आक्षमपद उद्यान में पहुचकर अभोक हुक के में कि विद्याला शिविका से उतरे । वहां भगवान ने अपने ही हाथो प्राभूषसादि उतार कर प्रमुखि लोग किया और तींन दिन के निकल उपवास बच्छकराप से विशाला नक्षत में तीन सौ पुरुषों के साथ ग्रहवास से निकलकर सर्वतावण स्थान कप मुनिधमें स्थीकार किया । प्रमु को उसी समय वीधा मनः पर्यवक्षण हो गया । ४ कोपनटक ग्राम के प्रन्य नामक एक ग्रहस्थ के यहां सीर कि प्रकृ

१ वही पृ १४८ १४६

२ कल्पद्वत- १५३ प्० २१६

३ (१) भगवान् पास्ये एक समीक अध्यक्ष पुरू द्वेश्व

<sup>(</sup>२) तत्वाचे सूत्र १।११ के १३.

<sup>(</sup>१) ऐति के तीन तीर्यकर पूर्ध (२) वाजवन्य २६६

<sup>(</sup>व) विविधि क्षाव (वे) करवसूत्र १४३ वृ० २२

<sup>(</sup>१) समयायांग स १५६ वृ १४७ क्रमस

#### १६८ जैन धर्म का सक्षिप्त इतिहास

का पारशा हुआ। १९ देशों ने पंच दिव्य की वर्षों कर दान की सिद्ध्या प्रकट की । उत्तरपुराण में गुल्मसेट नगर के राजा श्रम्थ के बहां अध्यम सप का परिचा करने का उत्सेख हैं।2

## अभिग्रह

दीक्या ग्रहण करने के उपरांत भगवान् ने यह अभिग्रह किया— तिरासी (=3) दिन का ऋद्मस्यकाल का मेरा साधना समय है, उस पूरे समय में भरीर से ममस्य हटाकर मैं पूर्ण समाधिस्य रहूगा । इस अविध में देव मनुष्य और वशु-पिक्षयो द्वारा जी भी उपसर्ग होग उनको अविधल भाव से सहन करता रहुगा ।3

## विहार एव उपसग

दीक्षा के उपरांत समवान पाश्वनाथ ने बाराएसी से विहार किया। सबस सामना तप बाराधना करते हुए वे बामानुसाम विहार करने लगे। विहार करते हुए समवान किलिगिर नामक पर्वत के नीचे अवस्थित कादम्बरी नामक बन में नए सरोवर के पास ध्यानस्य होकर खड़े हो गये। उस समय वहां सूमता फिरता महीधर नामक हाथी आया। समवान को देखते ही उसे आतिस्मरए ज्ञान हो आया जिससे वह मगवान की अर्थना करने लगा। किलि जिरि कृष्ट सरोवर के पास होने से वह स्थान कलिकुष्ट नाम से प्रसिद्ध हुआ।

बहां से भगवास् बिहार कर किवपुरी गये। कौशांवी वन में व्यानमुद्रा में बाढे से। उस समय अपने पूर्वभव को स्मरण कर धरणन्द्र वहां आया। धूप से रक्षा करने के लिये उसने भगवान् पर खत्न किया एतदर्थं उस स्थान का नाम बहिसना पड़ा।

- १ विषविष्ट दे।३।४८
- २ उत्तरपुराज ७३।१३२
- ३ (१) ऐति के तीन तीबेंकर वृ १५६
  - (र) मगवान् पार्श्व एक सम ब्रह्म वृ देख देद
- ४ यह सम्पूर्ण विवरण जगवान पार्श्व एक जमीसास्थक सम्प्रयम देश है।

वहां से मगवनक् राजपुर नये वहां ईश्वर नामक राजा अस्तें बन्धना करने के किये जाया और वह स्थान जुक्कु-टेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुंचा ।

बहा से विहार कर एक नगर के समीप तापसी का बाधम या वहां मगन्नान् वधारे। सूर्यास्त होने से एक कुए के पास वट कुछ के जीचे ज्ञानस्य होकर खडे हो गये। कमठ तापस जो मरकर मेचमानी देव बना था। कुछ्यि ज्ञान (विभग ज्ञान) से अपने पर्व भव को स्वरण कर कोध और अहंकार से वेभान बना हुजा जहां भगवान् ध्यानस्य से वहां आया। भवनाष्ट्र को ध्यान से विचलित करने के लिये सिंह हस्ती रीख सर्प जिच्छ बादि विविधक्य बना कर विभिन्न प्रकार के कट देन लगा। एक के बाद एक बनघोर यातनाएँ देने लगा। तथापि भगवान् सुमेरू की धाति स्थिर रहे। अपने अहिन धर्म-ध्यान से तिनक भी विचलित नहीं हुए तब उसने गभीर गजना कर अपार कृष्टि की। नाक तक पानी आजान पर भी भगवान् का ध्यान मंग नहीं हुआ। उस कमब भविज्ञान से घरणेन्द्र ने मेघमानी के उपसर्ग को देखा उसी समय वह बहा आया और सात फर्नों का छत्र बनाकर उपसर्ग का निवारण किया।

भक्ति भावना से गद्गद होकर उसने भगवान की स्तुति की । ध्यावस्थन समदर्शी भगवान् न तो स्तुति करने वासे धरुरोद्ध देव पर तुष्ट हुए और न उपसग करने वाले दुष्ट कमठ पर ही रुष्ट हुए।

धरण द्र के भय से भयभीत और पराजित होकर नेषमाली प्रभु के चरणों में आकर गिरा और अपने अपराध की क्षमा बाचना करने लगा !

इस प्रकार प्रस्तुत उपसग का वर्णन सभी श्वेतास्वर और दिवस्वर ग्रंथों में प्राप्त होता है किन्तु उन ग्रंथों में विष्य उपस्थित करने वाले के नाम में अन्तर है। यउपन्न महापुरिसयिय सिरिपासगाह यश्य त्रिष्टि शलाका पुरुष यश्य पासग्राह यश्य सिर्पासगाह यश्य त्रिष्ट शलाका पुरुष यश्य पासग्राह यश्य सिर्पासग्राह यश्य पासग्राह यश्य प्राप्त सहापुराण रह्युकृत पासवश्य आदि में विष्नकृति का नाम ग्रम्यर है। वादिराज ने श्री पाश्यंनाथ यश्य में उपस्का नाम ग्रम्यर है। वादिराज ने श्री पाश्यंनाथ यश्य में उपस्का नाम ग्रम्यर है। वादिराज ने श्री पाश्यंनाथ यश्य में त्रिष्टित में उपस्का प्राप्त होने का कोई वर्णन वही है किन्तु सभी टीकाकारों ने उसका रोयक वर्णन किया है। आयार्थ सिद्धसेन दिवाकर ने श्री कल्याग्र मदिर स्थात में कमठ के द्वारा किये गये उपसग्र का उल्लेख किथा है।

## ९६० जैन अर्थाभा संक्रिका इतिहास

प्रात्यः समितिकारों में जनकर्ता के निवारण हेशु घरखेला कावस्त्रज्ञ का अस्तेस किया नमा है बौद उक्ते नाग का जीवा भागा है जिसे पारकंतावाने नवकार महामंत्र सुनवाया था।

विनम्बरायार्थं गुमकाः ने उपसर्गं का नामा दीसायय दिशा है जिस स्थानः पर प्राथनाम् पार्थनाय् ने दीसा सहण की थी । उसी स्थान पर पार माह के प्रथमत् यस भनवाम पुनः पथारते हैं तब शब्धर नामक देव ने उनको सातः दिन तथ ममकर उपसर्गतिये । किन्तु देव महायार्थं है मचन्द्रायाय हे मिक्समणी उदयपिरवर्गं वानिं वनेतामकर विक्षों ने उपसर्गं का स्थक आधाम कतावा है।

#### केवसकान

वीक्षीपरांत तिरासी विन तक जनवान इस प्रकार अनेक परीवहीं और उपसर्गों को अन्य व समका की प्रवंत नाक्ष्मा के साथ सहम करते रहे एवं स्कृतस्थायस्था में विकरण करते रहे। इस प्रवधि में भगवान ने अनेक कठोर तप एवं उच्च आराधनाएँ की । अन्ततः चौरासिवें दिव वे बाराजसी के उसी आश्रमयद उद्यान में लीट आगे उहां उन्होंने दीक्षा ग्रहए। की थी। वहां पहुचकर वातकी कुछ के नीचे अगवान ज्यानावस्थित हो गये। अञ्टम तप के साथ शुक्ल ज्यान के ब्रितीय चरता में प्रवंश कर भगवान ने वातिकर्मों का अग्र कर दिया। भगवान को केवलज्ञान-केवलदर्शन की प्राप्ति हो गई। वह चैत्र कृष्णा चतुर्थी के विश्वाक्षा नक्षत्र का शुम योग था। १

देव-देवेन्ग्रों को जनकान् की केवलकाम प्राप्ति की तत्काल सूचना हो गई। वे भगवान् की सेवा मे कन्दनाथ उपस्थित हुए और उन्होंने केवलकान की महिमा का पुन प्रतिपादन किया। सभी लोकों में एक प्रखर प्रकाल ब्याप्त हो गया।

भगवान् का प्रथम समयसरण आयोजित हुआ। उनकी जनस्थवारणि से लाभान्तित होने को देव मनुजों का अपार समृह एकतिन हुआ। भाता विसा और पत्नी को भगवान के केवली हो जाने की सूचना से जपार हवें हुआ। समस्त राज-परिजार भी भगवान् की चरण वस्थना हेतुं उपस्थित हुआ। नवीन गरिमा मंडित भव्य व्यक्तित्व के स्वामी भगवान् की जान्त मुद्रा में विराजित

वेसकर प्रभावती की कांकों से बच्चारा प्रवाहित हो उठी ह अववान् सी ऐसे विरक्त ये जिनके सिसे समस्त प्राणी ही भित्र वे और उनमें से कोई भी विश्विष्ट स्थान नहीं रखता था। प्रभु ने अपने प्रथम धर्मोपदेश में इत्सियों के यमन और सर्वक्षावों पर विजय प्राप्त करने की प्ररणा दी। कवार्यों से उत्पन्न होने वाले कुपरिणामों की व्याक्या करते हुए भगवान् ने ध्रम साधना की महत्ता का प्रतिपादन किया। धर्म साधना ही कर्म-वन्धनों को काष्ट सकती है। सभी के लिये धर्म की बाराधनत अपेक्षित है और यमहीनका से जीवन में एक महा चून्य निर्मित हो जाता है।

भगवान के इस अनुपम और प्रभावपूर्ण तथा ब्रेरक उद्बोधन से हुआरों नर-नारी सजन हो गए। अनेकों ने समता क्षमा और क्षांति की साधना का व्रत निया। महाराज अध्वसंन तो विरक्त ही हो जये। अपने पुण को राज्य भार सौंपकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। माता वामा देनी और पत्नी प्रभावती भी दीक्षित हो गइ। अन्य हजारों लोगो को जात्म-कल्याच के साम बढ़ने की प्ररणा मिली। इस प्रकार भगवान ने चतुर्विष्ठ सच की स्थापना की सौर भाव तीर्यंकर की गरिमा से सम्पन्त हुए। १

अगवान पार्यनाथ के उपदेशों का मुख्य शाबार चातुर्यात संबर धर्म था। उसी मूल बिन्दु का बिस्तार अनेक प्रवचनों में हुआ किन्दु आंख कोई भी प्रव उनके प्रवचनों का उपदेशों का सदयोंन कराने वासा प्राप्त नहीं है। अस इस सम्बन्ध में अभिक बिस्तार से सिखना सबक नहीं है।

## धर्म-परिवार

बम्रणर एवं गण

सुभवत आदि भाठ नमसर और आंठे ही गर्छ

केवली

- 1000

१ बीबीस सीबंबर एक वर्ष पु १९७-१२३

२ (१) जीवीस तीवंतर इक वर्ष , हु १३६

(२) कानसूत्र १४५ व ३२२

(३) लाम वि वा २७५ व २ ७

(४) चडकम २६=

(४) जिपव्डि हाइ

रे मगवान् पार्श्व एक सजीका अध्य पू. ११४

## १६२ जीत धर्म का संक्रिक इतिहास

| मन पर्ववज्ञानी         | - | ye          |
|------------------------|---|-------------|
| नवविज्ञानी             |   | १४          |
| चौदह पूबधारी           |   | 34          |
| वादी                   |   | Ę           |
| बनुत्तरोष्ट्रपतिक मुनि |   | <b>१</b> २  |
| साधु-आर्यदिन्त सादि    |   | <b>१६००</b> |
| साध्वी-पुष्पचूला आदि   |   | 34          |
| श्रावक-सुनन्द जादि     |   | 128         |
| श्राविका-निवनी वादि    |   | ३२७         |

#### प्ररिनियणि

कुछ कम सत्तर वर्ष तक केवलीचर्या से विचरकर भगवान अपने आयु काल के निकट वाराणसी स आमलकप्पा होकर सम्मेद्शिखर पर पधारे और तंतीस मुनियों के साथ एक मास का अनशन वत प्रहण कर शुक्ल ध्यान के तृतीय और चतुच चरण का आरोहण किया। फिर प्रभु न आवण शक्ला अष्टमी को विशासानक्षत्र में चन्द्र का योग होने पर योग मुद्रा में खडे ध्यानस्थ आसन स वेदनीय आदि कर्मों का क्षय किया और वे सिद्ध बुद्ध मक्त हुए। 2

भगवान् पार्श्वनाथ के पूर्ववर्ती तीर्थं कर अरिष्टनेमि और उत्तरवर्ती तीर्थं कर महावीर दोनो ने ही अहिंसा के सम्बाध में कातिकारी विचार प्रस्तुत किया हैं और युग की कुछ पार्मिक मा यताओं में संशोधन परिवतन भी। श्रीकृष्ण जिस चोर अगीरस से अध्यारम एवं अहिंसा की शिक्षा प्राप्त करते हैं वे तत्वक्ष महारमा प्रिष्टनेमि थे— ऐसा इतिहासकारों का मत है। अगवान् महा बीर तो नि सदेह ही अहिंसा के महान उद्योधक मान लिये यये हैं। इन बोनो विचारपाराओं का मध्य बिन्दु अगवान् पार्श्वनाथ ही अनते हैं। वे अखिंसा के सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही कातिकारी विचार रखते हैं और गृहस्य जीवन में

- १ सिरिकाह परिय १।४८१ व ४८१
- २ ऐति के तीन तीर्यक्षर पू १६१

भी कमठ दापस के प्रसंत पर धर्म क्रांति का सीम्ब स्वर बृढ़ता के साथ मुख-रित करते हैं। तीर्बंकरों के जीवन में इस प्रकार की धर्म-क्रांति की बात ग्रह स्थ जीवन में केवल पार्वनाय द्वारा ही प्रस्तुत होती है। दीक्षा के बाद भी वह मनायें देशों में भ्रमण करके जनेक हिंसक व्यक्तियों के मन में अद्विसा के प्रति श्रद्धा चाइत करने में सफल होते हैं।

इस प्रकार मगवान पावर्वनाथ हमारे समक्ष एक के द्र बिन्दु के रूप में प्रस्तुत होते हैं।

# २५ विश्वज्योति मगवान् महावीरस्वामी

(बिह्न-सिंह)

वर्तमान अवसर्पिणी काल में चीबीसवें एवं ग्रतिम तीयकर भगवान् महा बीर स्वामी हुए। तेइसवें तीयकर भगवान् पार्थ्वनाच के २५ वर्षों पश्चात् ग्रीर ईसा पूब खठी बाती में बाज से लगभग ढाई हुआर वर्ष पूर्व भगवान् महा वीर स्वामी ने इस भारत भूमि पर अवतरित होकर दिग्ध्रान्त जनमानस को कल्याण मार्ग बतलाया था।

भगवान महाबीर स्वामी के जन्म से पूव भारतवर्ष की स्थिति अति दय नीय थी। धम के नाम पर अनेक विवेकहीन कियाकाण्ड आरम्भ हो चुके थे। वर्ग व्यवस्था इतनी विकृत हो चुकी थी कि अपने आपको उच्च वण का मानने वाले दूसरे वर्णे के व्यक्तियों को हीन सममते थे। बाह्यणो का चारो और बोल बाला था। यज्ञ के नाम पर बनेक प्रकार की हिंसाएँ हो रही थी। वैचारिक मक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली जा रही थी। पाखण्ड ढोग जोर बाह्या डम्बर बढ़ता ही जा रहा था। गुण पूजा का स्थान व्यक्ति पूजा ने प्रहण कर लिया था। स्त्री तथा शुद्रो को अधिकारों से विश्वत कर दिया गया था। स्त्री को अबला मानकर उस पर मनमाने बत्याचार हो रहे थे। उन्हें न तो धार्मिक और न ही सामाजिक क्षत्र में स्वतत्रता थी। शुद्र सेवा का पवित्र कार्य करते थे फिर भी उ हैं दीन-हीन समका जाता था। उन पर असीम अत्याचार होते थे। यदि भूल से भी कोई स्त्री या शद्र वेदमात्र सून लेता था तो उसके कानो मे गम शीशा भरवा दिया जाता था । यद्यपि भगवान् पाग्वनाय की २५ वर्ष पुरानी परम्परा उस समय किसी न किसी प्रकार चस रही थी किन्तु कुशल एव समक्त नेतृत्व के अभाव में उसमें त कालीन हिंसा-काण्ड का विरोध करने की क्षमता नहीं थी। स्वय उस परम्परा के अनुयायी भी अपने कर्त्तव्यपालन में शिचिल हो गये वे।

देशी विषय परिस्थिति विश्व स्थाप सेकर अवकान् महाकीर स्वामी ने सार्थ धर्म की स्थापना की ! जिसके जिये उन्होंने वोराति वीर वर्षीवहों को की जेतु के विश्व वर्षीव को साम सहस्र धुमें स्थापना कार्य का समार के समझ एक नवीन कीर्ति मान प्रतिष्ठापित किया । वे एक महान् सोकनायक धर्मनायक क्रांतिकारी सुधारक सम्बंध प्रधारक विश्व के प्रशासक क्रांतिकारी प्रधारक के पराव प्रिक हित्वितक भी वे । १

सब्बे जीवा वि इच्छित जीतियं न मरीजिय (जर्बाय् सभी जीव जीवा वाहते हैं। मरना कोई नही वाहता है) (दसर्व ६।१६) इस दिव्य कोव के साम उन्होंने न केवल मानव समाज को अपितु पशुओं तक को भी आहिंसा दया और प्रम का पाठ पड़ावा! धर्म के नाम दर यहां में खुले आम की काने वाली झर पशुविल के विरुद्ध जनमत को धान्दोलित कर उन्होंने इस बोर पापपूर्ण इत्य को सदा के लिये समाप्त प्राप्त कर शसस्य प्राणियों को स्थायदान विका 12

यही नहीं भगवान महावीर ने कड़िवाद पासण्ड मिथ्याभिमान और वर्सं भेद के अन्धकारपूर्ण गहरे गर्त में गिरती हुई मानवता को ऊपर उठाने का समक प्रयास भी किया। उन्होंने प्रगाढ़ अज्ञाना सकार से आण्छल्न मानव इदयों में अपने दिव्य ज्ञानाकोंक से ज्ञान की किरणें प्रस्फुटित कर दिताकोल्मुख मानव समाज को न केवल दिनास से बजाया अपितु उसे सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यग्चरित्र की रलावयी का अकाय पाषेय के मुक्तिप्य पर अक्षसर किया।

भगवान् महाबीर ने विश्व को सक्ते समाजवाद साम्यवाद अहिंसा सत्य अस्तेय महावर्ग और अपरिक्ष्य का प्रशस्त मार्ग दिखाकर अभरत्य की ओर भगसर किया जिसके सिवें मानव-समाज उनका सदा-सर्वेश ऋसी रहेगा।3

प्रत्येक आत्मा पद्मादमा बनने की सम्भावना से युक्त होता है। विश्वेष-कोढि की उपलब्धियों के आधार पर ही उसे वह गरिमा प्राप्त होती है और वे उप

१ ऐतिहासिक काल के तींच तीचैंकर वृ १२७

२ वही वृष्ठ १३७

ने बही यू ११७

# १६६ जैन बर्ग का सक्षिप्त इतिहास

लिक्या किसी एक ही जन्म की अर्जनाएँ न होकर जन्म-जन्मान्तरों के सुकर्मी और सुसंस्कारों के समुख्यक का रूप होती है। अनवान् महानीर भी इस सिद्धांत के अववाद नहीं थे। जब उनका जीव अनेक पूर्व जन्मों के पूर्व नयसार के अब वे का तभी केष्ठ संस्कारों का अकुरसा उनमें ही बया था। १

# पूब भव

भगवान महावीर के पूबभवों का उस्लेख कोताम्बर एवं विगम्बर इन बोनों ही परम्पराओं में मिलता है। अंतर यह है कि क्वेताम्बर परम्परा2 में भव बान के सत्ताइस पूबभवों का और दिगम्बर परम्परा3 में तैंतीस पूबभवों का विवरण मिलता है। सर्वसामान्य की जानकारी के लिये भगवान के भवों की जानकारी निम्नानुसार है —

# क्वेताम्बर परम्परा

# दिगम्बर परम्परा

पुरूरवा भील सौधम देव

| 9  | नयसारगाम जिन्तक        | 9  |
|----|------------------------|----|
| २  | सौधम देव               | 7  |
| ₹  | मरीचि                  | ş  |
| X  | ब्रह्मस्वर्गं का देव   | 8  |
| ¥  | कौशिक बाह्यएा (अनेकभव) | ų  |
| Ę  | पुष्यमित्र बाह्मण      | Ę  |
| ø  | सौधम देव               | 9  |
| 5  | अग्निद्योत             | 5  |
| 8  | द्वितीय काप का देव     | 4  |
| 8  | अग्निभूत बाह्यण        | 8  |
| 99 | सनत्कुमार देव          | 99 |
| 92 | भारद्वाज               | 92 |

३ मरीचि

४ ब्रह्मस्वर्गं का देव

५ जटिल ब्राह्मण

६ सीधमं स्वगं का देव

७ पुष्यमित्र ब्राह्मण

द सीधम स्वगं का देव

क अग्निसह ब्राह्मण

१ सनस्कुमार स्वगं का देव

९१ अग्निमित्र ब्राह्मण

१२ माहे ज स्वगं का देव

१३ भारद्वाज बाह्यण

- १ चौबीस तीर्थंकर एक पर्यवेक्शण य १३१ ३२
- २ बिचिंदि १।१

१३ महेन्द्र कल्प का देव

३ उत्तरपुराण पर्व ७४ पृ ४४४ गुरामहाचार्य

| dA         | स्यावर बाह्यक                  | 978 | माहिन्द्र स्थरी का देखें प्रवे |
|------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| 14         | बहाकल्प का देव                 |     | स्वादर मोवि के वसंख्य भव       |
| १६         | विश्वभूति                      | 94  | स्थावर बाह्यसा                 |
| 90         | महाशुक्त का देव                | 14  | माहेन्द्र स्वर्ग का दव         |
| 9=         | विपृष्ठ नारायण                 | 90  | विश्वनन्त्री                   |
| \$\$       | सातवीं नरक                     | 9=  | महासुक स्वने का बैंब           |
| २          | सिंह                           | 94  | त्रिष्टुष्ठ नारायण             |
| २१         | बतुय नरक (अनेक भव)             | 2   | सातवीं नरक का तारकी            |
| <b>२</b> २ | पोट्टिस (प्रियमित्र) चक्रवर्ती | २१  | सिंह                           |
| २३         | महासुक्त करूप का देव           | २२  | प्रथम नरक का कारकी             |
| २४         | न दन                           | 23  | सिंह                           |
| २५         | प्राणत देवलोक                  | 28  | प्रमम स्वर्ग का वेक            |
| २६         | दवानन्दा के गम मे              | २४  | कमकोज्यल राजा                  |
| २७         | त्रिशलाकी कुक्षि मे            | ₹   | सान्तक स्वर्ग का बेव           |
|            | भगवान् महावीर                  | २७  | इत्तिण राजा                    |
|            |                                | २८  | महाशुक्त स्वर्ग का देख         |
|            |                                | २द  | प्रियमित्र चक्रवर्ती           |
|            |                                | 3   | सहस्त्रार स्वर्ग का देव        |
|            |                                | ₹9  | मन्द राजा                      |
|            |                                | 32  | भच्युत स्ववं का वेब            |
|            |                                | 33  | भगवाम् महाबीर                  |
|            |                                |     | •                              |

कपर भगवान् महाबीर के जिन भवों का नामोल्लेख किया गया है उनमें भी दोनों परम्मरानुसार एक समाग कम नहीं है। इनके अतिरिक्त भी भगवान् महाबीर ने और अनेकानेक भवों में जन्म लिया। इन सबसे यह तो सहज हीं प्रमाणित हो जाता है कि भगवान् महाबीर का तीर्वकर के रूप में अवतरण अनेकों जन्मों के सुकर्मों का प्रतिकत है।

मगवान् महावीर ने नन्दन भव में तीर्वंकर नामकम कर बंक किया और

# १९६ और धर्म का संविक्त करिहात

मासिक संबेक्षक्यः करके बायुः पूर्ण-किका । इसके बाद उक्का जीव आजत देवनोकः के कुक्केरहराक्षकंकक विकान में बीच सागर की स्किति काका देक हुआ । १

### ज म माता पिता

माह्याण कुन्छ बाब में पुक्क सकाषारी बाह्याण ऋषभवत रहता था । उसकीं पत्नी का नाम देवादम्बा था । प्राण्त-देवलोक की अविध पूर्ण कर नयसहर का जीव वहां से चलकर बाह्याणी देवानन्या के गर्भ में आकाढ़ धुक्सा ६ उत्तरा फाल्गुनी नसत्र के योग से स्थिर हो गया । उसी रात को देवानन्दा ने चौदह महा फलदायी रवप्न देखे और उनकीं चर्चा ऋषभवत्त से की । स्वप्नफल पर विचार करने के उपरान्त उसने कहा कि दवानन्दा तुने पुण्यकाली लोक पूज्य विद्यान और महान पराक्रमी पुजरस्त की प्राप्त होने वाली है । यह बुनकर देवानदा आनन्दिकभोर हो वह और पूर्ण सावधानीपूर्वक गर्भ का पालक करने लगी ।

देवाधिप सकैन्द्र में धपने अवधि ज्ञान से यह ज्ञात कर लिया कि भगवान् महावीर शाह्याणी दक्षनन्दा के कर्ज में अवस्थित हो चुके हैं तो उन्होंने मासन से उठकर अयुक्सद् की बन्दला की। वसुपरांत इंद्र के मन में विचार उत्पन्न हुमा कि परम्पराजुद्धार ही एंक्सरों का ज्या पराक्रमी और उञ्चवशों में ही होता रहा है उन्होंने कभी भी कित्रियंतर कुल में ज्ञाम नहीं लिया। भगवान् महावीर ने बाह्यणी देवानदा के गर्भ में जन्म लिया यह एक आक्ष्यंजनक तो है ही अनहोनी बात भी है। इंद्र ने निर्णय लिया कि बाह्यण कुल से निका नकर में उनका शाहरण अञ्च और कलापी वश में कराक। यह विचार कर इंद्र ने हरिरोगमेकी को आवेश दिया कि भगवान् को देवान दा के ग्रम से निकालकर राजा सिद्धाय की रानी तिसलादवी के गर्भ में साहरण किया जावे।

उस समय दावी विकासादेशी भी गणवती भी। हस्तिनेमकी ने अत्यान कौताल के साथ दोनों के गभों ने पारस्परिक परिवर्तन कर विया। उस समय तक धमदान् ने देनानन्या के गभें में वह समितों का समय अवसीस कर शिक्स

१ (१) आप पूरित २३५ (२) त्रिवच्चि., १ ।१।२२६ २ काक-४०-२३%

या और उन्हें तीन क्षत्र ती अभ्य हैं से । क्ष्यू वास्त्रिमक्काल अन्त्रेसकी:ती राणि थी ? नर्ग करियांतन की यह बदवा कैक इतिहाक ने शत नहाद अध्यक्ष्ये मानी नहीं हैं त

यर्थ हरण बाली राजि में देवानस्था ने स्वप्न देखा कि को शीवह सूध स्वप्न यह पूर्व में देख पूजी की ने सकी उसके मुखामाने के बाहर जिकका विक् हैं। उसे बानुभव होने सना कि जैसे उसके शुध वर्ष का हरण हो नया है और ऐसा बानुभव होने नक वह बारवाक वु की हुई। अ

मनवानः महावीरस्वामी का रानी विश्वका के वर्ष में सम्भूरण होते ही छन्न पीयह महान यमकहारी गुम स्वयन हेते। वह वह विश्वित हुआ कि ऐसे विश्व-स्वयनों का दर्शन करते वाली वादा तीर्णकर अवदा प्रक्रवर्ती मैंसे भाग्यवाम् पुत्र को बन्म देती है तो न केवद वह हमं विभोर हुई करब समस्त राज-वरिवार में प्रसन्तक की लहर व्याप्त हो वई।

# गर्भकाल मे अभिग्रह

गर्म में शिधु वितिशील रहता है और नर्जस्य अगवान् महाबीर स्वामी के लिये भी यह स्वाभाविक ही था। किन्तु एक दिन उन्हें विवार बावा कि मेरे इस प्रकार यतिशील रहने से माता को कष्ट होता है। बहा ! यह विचार बाते ही उन्होंने अपनी गति स्थगित कर दी। किन्तु इसकी प्रतिक्रिया उसटी हुई। गर्म की स्थिरता और अवंबलता देखकर माता विश्वला देवी चितित हो उठी कि या तो मेरे गर्म का खास हो नया है अववा उसका हुएए हो गम्प है। मात्र इस कल्पना से ही माता विश्वला देवी बोर दु बी हो गई। इस सर्वया

- १ पूर्वमच में वेवानंता जिसला की नेठानी की । एक बार वेवानंत्र ने वपनी वेवरानी जिसला का रत्नविंत वरसूत्रहों कर विक्ता पूरा किसा का । जिसला ने बार वहुत समझाया का जिल्हा, किस की काले स्वीकार वहीं किया कि उसने जानुवन पुरावे हैं । जिसला ने तो को, कमाद कर किया किन्तु वेवानंता को कपरपूर्व स्वयहार का कम कम सकार विकार ।
  - वेचें भगवान् व्यानीत काञ्चलां कीतक्-वैकविकासण पुनिनी कीत-गांसी.. अञ्चल १४४

### ३७० जैन धर्म का संवित्व इतिहास

अप्रत्यासित नई स्थिति से सम्पूर्ण राजपरिवार में भी शोक व्याप्त हो स्था। अवधिकान से भगवान् महावीर सभी बातो को कान नवे भीर ने पुन मित शील हो गये। उन्होंने यह भी निश्वय किया कि ममतामय माता फिला के सिये अब मैं कब्द का कारण नहीं बनू गा। गमस्थावस्था मे ही भगवान् न संकल्प के लिया। इसके साथ ही भगवान् महावीर ने यह संकल्प भी गर्भकाल में ही से लिया कि मैं माता पिता के जीवनकाल में दीका ग्रहण नहीं कक्ष गा।

भगवान् के गम मे गितशील होने से माता को गर्म की कुशलता कर निरुचय हो गया भीर पुन सर्वत्र हुयं की लहर फैल गई। माता प्रसन्न मन से और अधिक सबमपूर्ण बाहार विहार के साथ गर्म का पालन करने लगी। नी मास भीर साढ़े सात दिन पूरे होने पर चैत्र शुक्ला त्रयोदकी की अब रात्रि में उत्तराफाल्गुनी नकत्र में (३ मार्च ५,६,६ ई पू ) तिशाला देवी ने एक परम तेजस्वी पुत्ररत्न को जन्म दिया। नवजात शिशु एक सहस्त्र भाठ लक्षणो और कुदनवर्णी शरीर वाला था। भगवान के जन्म से तीनो लोको में अनुपम आभा फैल गई और चोर यातनाभो को सहन वाले नारकीय जीवो को भी क्षणाभर के लिये सुलानुमूलि हुई। ६४ इदो न मेक्पवंत पर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। भगवान के जन्म के प्रभाव से ही सम्पर्ण राज्य में भी समृद्धि होने लगी।

पुत्र जाम की खुशी में महाराज मिद्धाय न राज्य के बिदयों को कारागार से मुक्त किया याचको भीर सेवको को मुक्तहस्त से प्रीतिदान दिया। दस दिन तक बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान् का जन्मोत्सव मनाया गया। समस्त नगर में बहुत दिनों तक जामोद प्रमोद का बातावरण छाया रहा। १

- १ जन्म एव माता पिता विवय जानकारी के लिये देख -
  - (१) चौबीस सीचॅकर एक वयबेकाण वृ १३३ से १३४
  - (२) ऐतिहासिक काल के तीन तीयकर व २ ४ से २१४
  - (३) भगवान् नहाबीर एक अनुशीसन पृ १२७ से १८८ एक २१६ से २२३ इसके अतिरिक्त —
  - (१) त्रियविट शसाका पुरुष वरित पर्व १ वृत्रं अन्य ।
  - (२) कानवूस (३) बाबस्यक कृति (४) वाडकम नहा
  - (४) महाबीर वरित्रं-पुराचनत्र (६) माबारांग सूत्र बादि व्यक्ति

#### नामकरण

वस दिनो तक जम-महोत्सव मनाये जाने के बाद राजा सिद्धार्थ ने मित्रो वीर सम्बुजनी को सामंत्रित कर स्वाविष्ट मोध्य पदार्थों से उनका सरकार करते हुए कहा जबसे यह सिग्रु हमारे कुल में आधा है तब से मन आष्य कोष भण्डार बल वाहन सादि समस्त राजकीय साभवों में अभूतपूर्व कृति हुई है जत नेरी सम्मति में इसका वद्ध मान नाम रखवा उपयुक्त जबता है।" उपस्थित लोगों ने राजा की इच्छा का समर्थन किया। फलद जिन्नामान्दन का नाम वर्द्धमान रखा गया। आपके बाल्यावस्था के कतियय वीरोजित सद्भुत कार्यों से प्रभावित होकर देवों ने गुरा-सम्मन्न दूसरा नाम महाबीर रखा। १

श्री देवे द्र मुनिजी झास्त्री ने नामकरण का विशव विश्लेषसा अपने स्व भगवान् महावीर एक धनुशीलन में किया है। अपने निश्लेषण के झत में उन्होंने भगवान् के निश्नांकित नाम बताये हैं—(१) बढ़ मान (२) महाबीर (३) सन्मति (४) काष्यप (अत्यकाष्यप) (१) ज्ञातपुत्र (नन्तपुत्र) (६) विदेह और (७) वशालिक।

यह स्पष्ट है कि उनको गृहस्थावस्था में प्राय 'वर्डमान नाम से ही पुकारा गया है। महाबीर नाम बाद में पड़ा तथा अप्य नाम साहित्यकारो द्वारा दिये गये।2

# माता पिता की ख्याति 3

भगवान् महावीर के पिता का नाम सिद्धाय था उनका अगर नाम श्रयास और यशस्वी भी था। भगवान् महावीर की माता का नाम निशका था। उनका अपरनाम विदेहदिण्या और प्रिथकारिणी या वे अववान् पाश्वनाय की परम्परा के अनुयायी वे। उनके लिये राजा और तरेन्द्र सक्दो का प्रयोग हुआ है। उनके गणनायक दण्डनायक युवराज तसधर, मांडनिक

- १ (१) ऐतिहासिक काल के तीन तीर्वंकर पृ २१=
  - (२) कल्प सूत्र सूत्र १ ३ १ ४
- २ मनवान महाबीर एक बनुसीमम पुर २५ व
- ३ सही ० हु० २३६-२३७

१७२ : जैन वर्ष का शंक्षिक प्रतिहास

कौदुम्बिक मंत्री महामन्नी भणक दौवारिक समास्य चेट पीठमके सास्त्रक्र निगम श्रेष्ठी सेनापति सार्ववाह दूत तंविपास सावि पदाधिकारी वे।

इस प्रकार स्कृष्ट है कि सिद्धार्थ एक राजा या । समापि डाक्टर हार्नजेश और जैकारित ने अपने केचों के सिद्धार्थ को राजा न मानकर एक प्रतिक्रित करूराबाया सरकार माना है को आवम सम्मत वहीं है क्योंकि साम्वार्थन कीए करपहुंचा के स्थान क्यान कर 'क्रिक्स सहिए' शब्द का प्रयोग हुआ है जिसके कारण उनको यह अम हो बचा है किन्तु अविधा काव्य का वर्ष साधारक समिय के बिटिस्क 'राजा भी होता है। जिनवान जिन्तामांच में कहा है— समित का कावि सम्बों का प्रयोग राजा के लिये भी होता हैं। इ प्रवचन सारोद्धार में महसेरोय बसिए शब्द आया है। वहां टीकाकार ने क्षत्रिय का अमें राजा किया है।

पूर्व मीपासा-सूत्र (द्वितीय शाग) की टीका से सकर स्वासी सिसते हैं— स्वय तथा कांकिस सक्त सजानायीं है। टीकाकार के समय ये भी कांझ के लोग क्षत्रिय के लिये राजा' शब्द का प्रयोग करते थे।

िखार सम्मारण सम्मिय नहीं किन्तु राजा थे। उनके लिये नरेन्द्र शब्द का प्रयोग हुआ है। प्राचीन साहित्य से नरेन्द्र शब्द का प्रयोग राजा के लिये ही होता था। यदि सिद्धार्थ साधारण अनिय होता तो क्या वशाली का महान् प्रतापी चेटक जो काशी कौशल के अठारह गए। राजाओ का अध्यक्ष था अपनी बहुन विश्वाला का विवाह साधारण अनिय के साथ करता? इससे स्पष्ट है कि नियला साधारण अनियाणी नहीं एक महारानी थी और उसका जम वशा गौरवशाली था।

वक मी सत्य है कि राजा तिखाय चेटक की तरह वडे राजा नहीं के तककि वे एक प्रमुख राखा थे इसमें दो मत नहीं हैं और विदेह देश के राख वक्षें में उनका काफी सम्मान और प्रजाब या।

१ जन साहित्य संशोधक १४४ कु २१६

२ वही पू ७१

रे कर्त तु समियो राजा राज्यो बाहुसंस्थात ।

<sup>—</sup> अपि विसाद कान्य ३ लोक इस्ट

#### माल्यकाल

मगर्यान् यहांबीर का सासन पासन उच्च एवं पवित्र सरकारों के सच्य बातावरण में हुवा । इनकी सेवादि के सिये पांच परमदस बाह्यां नियुक्त की गई जो प्रपने अपने कार्य को वधातमय विधिवन् सचासम करतीं । उन पाचीं के कार्यवसन बसनाचे । यथा—दूध पिमाना स्नान कराना बस्त्रादि पहमाना कीका कराना और योद में सिमाना ।

महावीर स्वामी की बचपन की क्रीडाएँ केवल अनीरंबन के सिये ही न होकर सिक्षाप्रद एवं बलवर्डिक की होती थीं। जैसे --

# (१) आमल की कीडा

इस बेल के नामों में मिन्नता मिलती है। भाषाय हैमबद १ ने इसे श्रास्त्र की कीडा कहा है तो आषाय शीलाक 2 इसे आमलय बेड़ कहा है। जिनदास गणी 3 महत्तर ने इसे सुकलिक डएण नाम दिया है।

भगवान् जब भगजग बाठ वर्षं की आय के वे उस समय उनमें साहस बौर निभैयता के दशन होते हैं। उनकी इस निजंबता की देसकर एक बार देवपति सकु ने देवताओं के समझ भगवान् के गुएगो की प्रशस्ता कर दी। इस पर एक देव की विश्वास नहीं हुआ। वह परीक्षा के लिये उस क्रीड्रांगरा में जाया जहाँ भगवान् महावीर अस्मल की क्रीडा वा बकुती केल केल रहे थे।

इस बेल में एक दूश को कक्ष बनाकर समस्त बालक दूसनी बीर बॉक्के हैं। जो बालक सबसे पहले उस कृक्ष पर चड़कर उत्तर बाता है यह विवयर माना बाता है। विवयी बालक पराजित बालक के क्षेत्र पर बैठकर उस स्थान पर काता है जहां से पीड़ प्रारम्भ हुई की।

को देव परीक्षा केते-कावा वा, उसत एक भक्ततक विषयर का रूप वनाहा और उस वृक्ष से लिपट गया। मगवान् महावीर उस समय वृक्ष पर ही के। उस

- 9. Sueles getettet
- २. व्यक्तगर्थः २७१

# १७४ जैन धर्न का सक्रिक इतिहास

मयंकर विषयर को देसकर अन्य बालक इयर-उधर भाग साहे हुए किन्तु भगनाइ महावीर अजिनितित ही बने रहे। यहां तक कि उन्होंने अपने मागने कासे साथियों से कहा कि तुम सोग क्यों भागते हो? यह क्षुद्र प्राएी क्या बिगाड़ सकता है, इसके तो एक ही मृह् है हमारे पास दो हाथ दो पांव एक मुख मस्तिष्क एवं बुद्धि है। बाओ इसे पकडकर दूर फेंक दें।

भगवान् का ऐसा कथन सुनकर सभी बालक एक साथ कह उठे कि ऐसी गलती नत करना। इसके खूना मता। इसके काटने से आदमी मर जाता है। इतना कहकर सब बालक वहां से भाग गये। भगवान् महावीर ने नि शक भाव से सप को पकड़ा भीर एक रस्सी की भाति उठाकर एक ओर रख दिया। इस पर जो बालक भाग गये थे वे पुन आ गये।

# ति दूषक

महावीर द्वारा सर्पं को हटाये जाने पर पुन सभी बालक वहां आ गये और तिन्दूषक सेल खेलने लगे। यह सेल दो दो बालको के जोडे बनाकर लेला जाता हैं। दो बालक एक साम लिकत बुझ की ओर दौड़ते हैं भीर दोनों में से जो बालक बुझ को पहले खू लेता है उसे विजयी माना जाता हैं। इस खेल में विजयी बालक पराजित बालक पर सवार होकर मूल स्थान पर आता है। परीक्षक देव भी बालक का रूप बनाकर खेल की टोली में सिन्मिलित हो गया और खेलने लगा। महावीर ने उसे दौड़ में पराजित कर बुझ को छू लिया। तब नियमानुसार पराजित बालक को सवारी के रूप में उपस्थित होना पड़ा। महाबीर उस पर आरूढ़ होकर नियत स्थान पर आने लगे तो देव ने उनको भयभीत करने और अपहरण करने के लिये सात ताड के बराबर ऊचा और मयाबह भरीर बनाकर खराना प्रारम्म किया। इस अजीब दश्य को देखकर सभी बालक घबरा गये। पर तु महाबीर पूर्ववत् निभैय बने रहे। उन्होंने ज्ञान बल से देखा कि यह कोई मायावी जीव हमसे वचना करना चाहता है। ऐसा सीचकर उन्होंने उसकी पीठ पर साहसपूर्वक ऐसा मुख्ट प्रहार किया कि

१ (१) भावस्थक चूर्णि पृ २४६ पर्वजाग

<sup>(</sup>२) विषष्टि १ ।२।१ ३ १ ७ (३) चाउपंत्र कृ २७१ २ तस्त तेसू रूक्त्रेसु को यहम विलग्गति को पहुर्ग ओसुंगति सी केड़ रूवाणि वाहेति ।। आव भू सा १ यह २४६

देश उस आशात से फीका उका और वेंद की शांति उसका फूला हुआ करिकें। दक्कर वामन हो गया। उस देव का मिध्याभिमान चूर चूर हो गया। देव के बालक महावीर से क्षमायाचना करते हुए कहा— वद मान । इन्द्र ने जिस प्रकार खायके पराक्रम की प्रश्नसा की वह अकारश्च सत्य सिद्ध हुई। वास्त्रम में खाय बीर ही नहीं महावीर हैं। इस प्रकार महावीर की वीरता धीरता और सहिष्णुता बचयन से ही अनुपम बी। १

भगवान् महावीर अतुल बल के स्वामी थे। उनके बल की धुलना किसी के बल से नहीं की जा सकती। देव व इन्हों को भी वे इमीलिये पराजिल कर देते हैं कि तन बल के साथ ही उनमें अतुल आत्म बल होता है।

### विद्याभ्यास

तीयकर स्वय बुद्ध होते हैं और कही से उन्हें औपचारिक रूप से ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती। कि तु लोक प्रचलन के अनुसार उन्हें भी कलाचार्य की पाठशाला में विद्याध्यवन के लिये मेजा गया। गुड़जी कलक के बुद्धि वश्य से बड़े प्रभावित थे। कभी कभी तो बद्धमान की ऐसी ऐसी जिज्ञासाए होतीं जिनका समाधान वे खोज नहीं पाते। एक समय एक बिश्चे इस पाठशाला में आया और गरुजी से एक के पश्चात् एक प्रश्न करने कशा। प्रश्न इतने जटिल ये कि आचाय के पास उनका कोई उत्तर नहीं था। बड़ी विचित्र परिस्थित उत्पन्न हो गई थी। बालक बद्धमान ने गुरुजी से सविनय अनुमति मांगी और विप्र के प्रत्येक प्रथन का सतोचजनक उत्तर दे दिया। कलाचाय ने स्वीकार किया कि बद्ध मान परम बुद्धिशाली हैं— मेरा भी जुड़ होने की योग्यता इसमें है। यह विप्रवेशधारी स्वय इद्ध था जिसने कसाचार्य से सहमत होते हुए अपना यह मन्तव्य प्रकट किया कि यह साधारण क्रिका वद्ध मान के लिये कोई महत्व नहीं रखती। ऐसे जनेक प्रसग वर्धमान के बायकाल में ही आये जिनसे उनके अद्धुत बुद्धि कमरकार का परिचन्न व्यापकाल में ही आये जिनसे उनके अद्धुत बुद्धि कमरकार का परिचन्न

- १ (१) ऐति काल के तीन तीर्व पृ २१६२२
  - (२) ब्रियब्टि १ ।२।१११ ११७
  - (३) आख चू का १ वृ २४६
  - (४) आस सलकः वं २४८

# १७६ थैंग सर्वे का बंक्रिक इतिहास

मिलतो है और प्रांकी तीर्वकर को बीज स्मा में उपस्थित का विकस जायास हुआ करता था 19

# गृहस्थावस्था

बाल्यकाल यूर्णं कर जब बधमान युवक हुए तब राजा सिद्धार्थ धीर रानी त्रिसला ने इनके मित्रो के माध्यम से विवाह की बात चलाई । राजकुमार वर्षमान सहज विरक्त होने के कारण घोग जीवन जीना नहीं चाहते थे। अतः पहले तो उहोंने इस प्रस्ताव का विरोध किथा और अपने मित्रों से कहा कि विवाह मोह-बुद्धि का कारण होने से भव—अमण का हेतु है। फिर भोग में रोग का थय भी मल जाने की वस्तु नहीं है। माता पिता को मेरे वियोग का दुःख न हो इसलिये दीका लेने के निये उत्सुक होते हुए भी मैं अब तक दीक्षित नहीं हो पा रहा हू।

चिस समय वर्षमान और उनके मित्रों में परस्पर इस प्रकार की बात हो रही यी कि माता निश्चला देवी वहां घर पई । वर्षमान ने खडे होकर माता के जीत काचरकाव बकट किया । जाता ने कहा वर्षमान । मैं जानती हूं कि तुम भोषों से चिरकत हो फिर भी इमारी प्रचन इच्छा है कि तुस योग्य राज-कन्या से नाणिमहण करो ।

अन्तत माद्या पिता के आग्नह के सम्पृष्ण वर्धमान महाबीर की भूकमा पहा और वसतपुर के महासामन्त समरवीर की प्रियपुत्री सकोदा के साथ कुम मुद्दें वे पाविग्रहत्। सम्यन्न हुवा।

मर्भकाल में ही माता के अत्यक्तिक स्तेष्ठ को देखकर वर्धवान ने अधिग्रह कर रक्षा था कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे वे दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे।

- (१) १ कीबीस तीर्वकर इक वर्व पृ १३७
  - र जनवान् वहाबीर एक बनु पृ २६६ २७
  - ३ ऐति सीम तीबँकर पृ २२ २२१
  - ४ आव चू पू २४७ २४८
  - प्र जिमच्डि १ ।२।११६१२ १२१ २%
  - ६ महाबीर बरिय गा ६२ ६५ पू ३४ नेशिकमा

माता-विद्या को असम्म रकाने के निन्ने कर्तमान को निकाह बहान में बंधाना एका 19 सनके वहां एक सुनी ने जन्म निमा जिल्ला नाम प्रियमर्थनाः का । उद्यक्ता दूसरा गाम सनक्ता भी बहाया जाता है।

विवास परस्परा भगवान् महाबीर के निवाह का संमर्जन नहीं करती है ! बास्तव में निवाद का कारण कुमार बाब्द है । कुमार खब्द का खब्द एकावात कुंजारा— अनिवाहित नहीं होता । कुमार का अर्थ गुर्थरांव राजेकुमार भीं होता है । इसीलिये जावस्थक निर्वृत्तित दीमिका में भ व इंग्लिंड अस्मिसेया कुमार बासिम पञ्चह्या अर्थात् राज्यां विवेक नहीं करते से कुंमारवास में प्रवच्या सेना है । १ कहने का तात्पर्य यह है कि खेंबोंक्वंद परंपरा के जमुसार भगवान् महावीर ने यहादा के साथ विवाह किया थां और दिगम्बर परम्परा नुसार वे अनिवाहित थे ।

# माता पिता का स्वर्गवास

राजसी भोग के अनुकूल साधन प्राप्त करके भी भगवान् महाबीर उनसें जिल्दा थे। वे सतार में रहकर भी कमलपत्र की शांति निर्विष्य थे। उनके ससारवास का प्रमुख कारण था कृत कम का उदय भोग और बाह्य कारण था माता पिता का वपार स्तेह। महाबीर के माता पिता भगवान् पार्वनात्र के भनणोपासक थे। बहुत बच्चें तक शावक वर्ष का पालन कर जब प्रतिम समय निकट समक्षा तो उन्होंने सहस्या की खुदि. के लिये अहर् सिद्ध एवं बारमा की साक्षी से कृत पाप के लिये प्रवाताप्र किया और दोषों से हटकर यथायोग्य प्रायश्चित स्वीकार किया तथा का कृष्के स्वारे पर

- (१) १ ऐति काल के तीन सीर्थंकर यू २२१ २२१
  - २ भववान महाबीर एक अनुसीलन प् २७१२७६
  - ३ विषक्ति १ ।२।१२६ १२७ १३८ १४६
  - ४ चडचन्त्र वृ २७२
- (२) १ ऐति कास के शीव सीर्वकर थू ०२३
  - २ शाजपरक सक्त कोच का २६॥
  - रे अधि कि काक २ श्लोक २४६ वृ १३६
  - ४ अवरकोष साम्य १ वाटव सर्व ऋतेस १२:शुरू १०%

बैडेकरें चतुर्विक काहार का त्यों के कि संकार ग्रहण विधा और फिर क्षविकत मरहारिक स्वेशकता से पूर्विक करीर वाके काल के सकते में काल कर अच्छुत कल्प (बारहब स्वर्ग) में देवस्प से उत्पत्त हुए। वे स्थान से व्यवकार महाविदेश में जरपन्त होंने और सिक्षि प्राप्त करेंगे। १

# गृहस्य-योगी दीक्षा की तैयारी

साता-पिता की शत्क के उपनामा बीकाकात अवीकार करने की भावना नमयती हो गई। बन उन्हें अपने मार्ग में किसी भी प्रकार की नाधा दिखाई नहीं वे रही की किन्तु फिर की उन्हें जपने स्वेष्ट स्नाता नन्दिवधन से अनुमति प्राप्त करनी की । नन्दिवसन अब उनके लिये पिता के समान है । निद्विधन का उन पर स्तेह भी अनाध था। भगवान ने दीक्षा ग्रहण करने का दढ विचार किया और मर्यादा के अनुरूप अपने अग्रज से धनुमति की याचना की । माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण निद्वधन भी इस समय द जी से । से अपने आपको अनाश्चित सा अनुभव कर रहे थे। ऐसी स्थिति मे जब महावीर ने दीका की अतुमति मांबी तो उनके हृदय की भीषण आवात लगा । मन्दिवधन ने उनसे कहा कि इस असहाय अवस्था में मुक्ते तुमसे बढ़ा सहारा मिल रहा है। हम भी बदि मुक्ते एकाकी छोड़ गये तो मेरा और राज्य का क्या भविष्य होगा ? इस सम्बन्ध में कुछ मी नहीं कहा जा सकता । कदाचित् मेरा जीवित रहना ही असम्भव ही जायगा । अभी तुम गह त्याग मत करी । इसी में हज सबका हित है। इस हार्दिक अभिव्यक्ति ने भंगवाद महावीर के निर्मेल मन की द्रवित कर दिया और वे अपने आंग्रह की प्रगरावृत्ति नहीं कर सके। नहिंद बर्धन के सम्बर्धवाह में वर्धमान की मानसिक द्वसा वह निकली और उन्होंने अपने भावी कार्यक्रम को कुछ समय के लिए इनगित रखने का निरुपय कर सिया ।

ज्येण्ठ भाता नन्दिवर्धन की इच्छा के अनुरूप महावीर गहरथ तो बने रहे किन्तु उनकी ससार के प्रति उदासीनता और गहरी होती गयी। भगवान् महावीर ने इस समय राजप्रासाद और राजवारिकार में रहते हुए भी एक योगी को मांति जीवन व्यतीत किया और अवनी अक्षृत संध्यनकारिका करें परिचय दिया । समस्त चनलक सुक सुविधानों के शकि कोड़ विक्रक्ष साम में कना रहा । सद्भुत् गृहस्य योगी का स्वरूप उन्नके व्यक्तित्व में डब्टिगोचर होत: या १६

# अभितिष्क्रमण

मृहत्वावत्या में भी त्यासी बीकन स्मतीत करते हुए भग्नक्ष सहावीर ने अपने अवल निन्तव्यव हारा निश्चरित अविश्व अपतित् की। तस्य स्मृतित हुं जाने पर भगवान ने वर्षीदान विका। अतिविन प्रात काल एक करते आठ लास त्यमं मुद्राको का दान करने करो। इस प्रकार एक कर्य ने जीत अरह, अठामी करोड अस्सी बास बोड़ने के तिक्को का दान किया। यह चन माने हि आदेश से अवेश ने क मक देवो हाटा राज्य अम्बार में रखनाया। जो प्रत पीतियों से मूमि में दबा हुआ हो जिसका कोई स्वामी नहीं रहा हो, बसे हान को निकाल कर ज मक देव साते है और वह जिनेश्वरों द्वारा दान निया जाता है। अब दो वर्ष की अविश्व मी पूण हो रही भी। लोकालिक देवों ने माकर भगवान को नमस्कार किया और बढ़े ही सत्तेहारी मधुर प्रिय इष्ट एवं क याणकारी घट्टों में विवेदन किया कि है खेकेंक्ष्यर खोकनाय के सम्बद्ध जीवों के लिये हितकारी सुखदायक एवं निश्वयसकत्ररी सीक्ष स्मर्ग का स्वक्षीय करें।

- (१) चीबीस तीर्वकर एक पथ्वेक्सण पृ० १३६-१४ विस्तार क निमे वेकें:-
  - १ भगवान् महाबीर एक अनुशीलन पृ २७८ ७६
  - २. एतिहासिक काल क सीन तीयकर, पू २२३ २२४
  - ३ शीर्षकर परिक्र का ३ पू० १४२ १४४
  - ४ भवकान वहासीर का काका सीमा, एक १३६ के ५३*६*
  - **४ आवस्यक पूर्विः** पृत्र २४३
  - ६ आधारींग शहार्श
  - ७ महाबीर चरिक्क गुरुषम्ब पृ १३४
  - य अञ्चलों कें शीक्षकर:व्यक्तिकः वृत्र ४**९**८७४३६

# १८० जैन धर्म भन संक्रिया इतिहास

सीकांतिक देव वर्षवाम् की नमस्कार करके स्वस्थान सीट नवे ।

अब निव्यत्वर्धन भी अपने त्रिय बन्धु को रूकने का आग्रह नहीं कर सकते के। चैसे चैसे वियोग का समय निकट जा रहा वा वैसे वैसे ही उनकी उदासी भी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने विवश होकर अपने सेवकों को महाभिनिष्कामण महोत्सद मनाने की आज्ञा प्रदान की । अगवाम का निष्क्रमण की अभिप्राय जानकर अवनैपित शामक्यतर ज्योतिची और वैमानिक जाति के देव अपनी महित वृद्धित वृद्धियक्त वृद्धि । प्रथम स्वर्ध के स्वामी शकेन्द्र ने वैक्रिय जन्ति से एक विश्वास स्वर्ण-नित्त एवं रत्नवहित देवच्छ्रन्यक (भव्य मञ्चव जिसके बंध्य में पीठिका बनाई हो) बनावा जो परम मनोहर सुदर एव दर्शनीय था । उसके मध्य में एक कव्य सिंहासन रखा को पादपीठिका सहित था। तत्पश्चात् इन्द्र अग्रवास के निकट आया भीर अथवान की तीन बार प्रवक्षिणा करके वस्त्मृ नमस्कार किया । नमस्कार करने के उपरात भगवान् को लेकर देवण्यन्तक में जाया और भगवान को पूर्व दिशा की ओर सिहासन पर विठाया । फिर शतपाक और सहस्त्रपाक तेल से जनवान् का गर्दन किया । शुद्ध एव सुगमित जल से स्नान कराया । तस्पश्चात गंधकाषाधिक वस्त्र (जाल रग का सुगन्धित श्रंगवीक्ता) से अरीर पांछा गया और लाखों के मुख्य वाले शीतल रक्तगीशार्ष जन्यन का विशेषन किया। किए चतुर कलाकारो से बनवाया हुआ और नासिका की बाय से उडने बाला मृत्यवान मनोहर अत्यन्त कामल तथा सोने के तारों से जड़ित इस के समान म्वेत ऐसा वस्त्र-यूगस पहिनाया और हार अधहार एकाविक बादि हार कटि सूत्र मुक्ट श्रादि आभूवण पहिनाये। विकित प्रकार के सुवन्धित पूष्पों से अब सजाया । इसके बाद इंद्र ने दूसरी बार वैक्रिय समृद्वात करके एक बड़ी चन्द्रप्रमा नामक शिविका का निर्माण किया। वह क्रिविका भी दैविक विशेषताओं से युक्त अत्यन्त मनोहर एव वर्जनीय थी। जिनिका के मध्य में रत्नजडित भव्य सिंहासन पादपीठिका युक्त स्वापित किया और उस पर भगवान् को बैठाया। प्रभु के पास दोनो ओर शकेन्द्र और ईमानेन्द्र खडे रहकर चवर दुलाने लगे। पहले सिकिका नमुख्यो ने उठाई फिर देवो ने । जिनिका के आगे देवो द्वारा अपनेक प्रकार के बाधा यज बजाये जाने समे । निष्क्रमण यात्रा बढ़ने लगी और इस प्रकार अब जयकार होने लगा---

भगवन् । प्रापकी वय हो विजय हो । भाषका कस्वान हो । अस्य सान

वर्शन चारित्र से इन्द्रियों के विषय-विकारों की कीई कीर काफा जसका करें का बालन करें। हे देव ! काप विकत शाधाओं को बीस कर सिक्रि प्राप्त करों। तप साधनन करके हे बहारमण् । बाप राज-द्वेच रूपी मोह मस्स की तब्ट कर दो । हे मुक्ति के महापथिक ! आप धीरज रूपी दृहतम कच्छा बाधकर उन्नमी-त्तम शुक्स व्यान से कम शत्रु का मर्वन करके नष्ट कर दो । हे बीरवर ! माप मप्रमत्त रहकर शोक में जाराधना रूपी व्यापा कहरायी। है सामक शिरोमिए। पाप बजान रूपी प्रेषकार की नष्ट करके कैंवलज्ञान रूपी महान् प्रकाश प्राप्त करो । हे महाबीर ! परीवहीं की सेना को पराजित कर साथ परव विजयी वर्ने । हे क्षत्रिय वर बूबभ । आपकी जय ही विजय हो । आपकी साधना निविधन पूर्ण हो । आप सभी प्रकार के शयो में समा प्रधान रहकर भयातीत वर्ने । जय हो । विजय हो । १

इस प्रकार जयघोष से गगन महल को गुवाती हुई महाभिनिष्क्रमण यात्रा क्षत्रिय कृण्डलनगर से रवाना हुई भीर भगवान् महाबीर जात सण्ड पधारे।

# दीक्षा महोत्सव?

विशास जन समूह के साथ क्षत्रिय कुण्ड ग्राम के मध्य से होते हुए जातु-सण्ड उद्यान मे असोक वृक्ष के नीचे पहुचे । शिविका में से वर्णमान नीचे उत्तरे और घपने हाथो स अाभूषणादि उतारे। धावस्यक चूर्णि महावीर चरिय के अनुसार वे वस्त्राभूषण कुल महत्तरा केती हैं और उत्तरपुराण के सनुसार शक्रन्य लेता है। पूर्णि और महावीर परिव के अनुसार कुल महलरा वनवान् को सममी जीवन को उत्कृष्ट पासन करने का सन्देश देती है। पश्चात् उन्होंने पनमुष्टि जु नन किया। त्रकेन्द्र ने बासुपाद रहकर सम केवों को एक रत्वमय थाल में ग्रहण किया तथा और समुद्र में उसे विसंवित कर दिया ।

उस दिन महावीर के वच्छ भक्त का तप था। विशुद्ध नेक्या की। हेमन्त ऋतु थी। मार्गसीयं कृष्णादशमी तिथि थी। सुस्रत दिवस वा विजय

१ तीर्वंकर परिज का ३ कू १४४ ४५ और

<sup>(</sup>१) आधारीय २।१४।२७-२६-२६

२ बीका महोरसंब का विवरण जनवान् सहाबीर रेड्स सनुसीलम पु० २०४-८५ के आक्रार प्र.

# १८६ वैन क्रम का सामान्त इतिहास

देवेन्द्र ने ध्रयदाम् को देवदूष्य (दिव्य वस्त्र) प्रदान किया । भगकान् ने समना जीत-आकार कमकार उसे वामरूकंच पर धारण किया । आकारांग करणसूच आवश्यक चूर्णि अहिंच ने एक वेक्ट्रप्य वस्त्र क्षेकर दीक्षा नेने का करणेखा है। कामकान् सहानीर ने एकाकी बीका सहस्य की वी ।

दिगम्बर परम्परा के प्रंथों में देवदूष्य बंस्त्र के साथ सर्वम प्रहण का उस्लेख नहीं है।

दोक्षा लेते ही महाबीर को मेन पर्यवज्ञान हुआ। जिससे ढाई द्वीप और दो समुद्र तक के समनस्क प्राणियों के मनोगत भावो को जानने लगे थे।

# भ्रभिग्रह

समको विद्या कर प्रभु ने निम्नांकित अभिग्रह धारण किया-

आज से संदि बारह वर्ष पर्यन्त जब तक कैवलज्ञान उत्पन्न न हो तब तक मैं देह की मसता छोड़कर रहूचा अर्थात् इस श्रीक में देव मनुष्य या तियैंन्व जीवीं की और से जो भी उपसर्ग कब्द उत्पन्न होंगे उनको समभाव पूर्वक सम्यक रूपेण सहन करू गा। । इसके उपरान्त उन्होंने ज्ञातसण्ड उद्यान से विहार कर दिया। उस समय वहां उपस्थित जमसमूह जाते हुए प्रमु को तब तक देखता रहा जब तक कि वे आसों से भोगाल नहीं हो गये। भगवान सन्ध्या के समय मुहूत गर दिन शेष रहते कूर्यारपाम पहुंचे तथा वहां ब्याना विस्थित हों गये १२

- १ (१) एतिहातिक काल क तीन सीवकर पृ २२६
  - (२) जनवान महाबीर एक अनु पृ २८६
  - (३) जाबारांग राम्बानक
- २ एति कास के तीन तीर्यंकर 🗫 🙉 ५६

#### प्रथम पारणा

दूसरे दिन भगवात् महाबीर कूर्मारमाम से बिहारकर कोल्लान सम्निवेश में आये और वहां बहुल नामक बाह्मस्य के बर वी और सक्कर से मिश्चित परमान्न से खट्ठ तप का प्रवम पारणा किया । श्रहोदानमहोदानम् के दिव्यकीय के साथ देवगणा ने नमो मण्डल से पंच दिव्यों की वर्षा कर दान की महिमा प्रकटकी ।

# साधना और उपसर्ग

महावीर के साधक जीवन का वह उज्ज्यक अच्छाई समसा की साधका से प्रारम्भ होकर समता की सिद्धि मे परिसमाप्त होता है। इसकी वर्णम्मसा का प्रथम वण अभय से प्रारम्भ होकर धीरता बीरता समता अभा की साधना के साथ ज्ञान (केवसज्ञान) पर जाकर परिपूर्ण होता है। सम्पूर्ण वैकासहित्य में समस्त सर्विकारों की साक्षका में बहुअवीर की साम्रता का अध्याप एक महिलीय है, एक माध्यमंकारी काका के दीप्ता है। इसका प्रत्येक पुष्ठ, अत्येक पनित अस्पेन सम्ब व्यक्तिरहिक्क होकर की एक ऐसे नाद से पृथ्वित है, विक्रियें समता बहिश्तुता क्षमा श्रावय शीरका कीरता कंत्रकान्छालाव, तकस्वा व्यान स्थान और बहान्य का मचुर क्यून नाव अतिकाल प्रक्रियाल कुमायकान हो रहा है। उनके साझक कीवन की सकते बड़ी उच्छालिय है---अवद' और समभाव । उपसर्गों के पहाड टूट टूट कर गिरे, प्राक्कृतिक मानवीय एवं दैविक उपद्ववो एव सकटो के प्राराचातक तुफान असयकास की द्वरह पर-प्रद पर उमडते रहे। साढ़े बारह वर्ष के साधनाकाल मे जस हर एव पर मौर हर कदम पर नुकीले विषमरे कांटे विद्यामें नये के । हर विशा के हर प्राप्त में वैत्यो के कर सटटहास हो वहे ने । विहरें की सहावै लूंक रही औं । अंगारे अस्स रहें ये। तूफान मचल रहे थे। संकट कच्ट और उपद्रव की ऑकिया का एडी थीं और महावीर मदस्य साहस अपराजेश चौकरवं और जानना बीरसवल के साय उन कांटों को कुबलते बसे नये संबद्धें के बादली की बी रहें बसे वर्षे ब्राधियो के सामने घटटान बन कर इट क्षेत्र बीर देखीं की अवसी विव्यक्ता से परास्त करते चले गये । अंतरत प्रकास अनस्त शांति और अनस्त अस्मसुख के छोर तक ।

१ बही य २२७

<sup>(</sup>२) आव कू कु २७०

# १०३ मैन वर्ग का संक्रिक स्थित्व

उनका साधक जीवन बड़ा ही रोमांचक प्रत्क और सीर्यपूर्ण रहा है। आचार्य महताहु ने इसी बिये तो इस सहय को मुक्त मन से उड़त किया है — 'एक ओर तेईस तीर्यंकरों के साधक जीवन के कच्ट और एक ओर बकेंसे महावीर के। तेईस तीर्यंकरों की तुसना में भी महावीर का जीवन अधिक कच्ट प्रवस्स उपसर्गमय एवं तप प्रधान रहा । १

भगवान् के साधनाकाल में उन्हें जो दैविक पाश्चितिक एवं मानुधिक उप-सर्गे कव्ट एवं परीवह उपस्थित हुए और उन प्रसंगों पर उनकी धन्त करण की करूगा कोमसता कठोर तितिका वढ़ मनोवल और संविक्स व्यान समाविक की को अपूर्व विकास हुई है—उसका सक्षित्त विवरण निम्नानुसार विया जा रहा है।

# क्षमामूर्ति महावीर-योपालक प्रसगृश

जिस समस भगवान् कुर्मारप्राम के बाहर स्थाप्यु की शांति अथल ज्यानस्य कर वे उस समय एक न्याला अपने बैसी को सिने वहां बाजा। मी दोहन का समय हो रहा था। ग्वासे को गांव मे आला था। पर उसके सामने समस्या थी कि बैसी को किसे समलाए? उसने इसर उधर हरिट फैसाकर देखा एक अमस्य ध्यान में स्थिर समा है। ग्वासे ने निकट आकर कहा — जरा बैसी का ध्यान रखना मैं शीध ही गांवें दुहकर बाता है।

ग्वाला चला गया । महाश्रमण अपने ध्वान में तल्लीन के । समाधि में स्थिर के । जिम्होंने अपने गरीर की रखवाली त्यान दी के भला किसके वैसो की रखवाली करते?

- (१) राजिनार महाबीर की बबुकर बुनि एक अन्य पृ० ५६
- (2) 2 Spariti 2 13
  - २ सीर्मकर बहाकीर वृद्ध ६४
  - वे युनिए काल के लीक तीर्वकर वृक २२६-२२७-
  - ४. मनवान् महाबीर ना सन्तर्भ बीचम, व १४२-११३ ४
  - ६ तीर्पकर चरित्र जात ३ प्र १४७-१४६
  - ७ बावस्यक पूर्वि ए २६६
  - न **महाबीर करिय** शार्४४

मूच प्यास से वीवित मके हारे वैश वरते वसी का में बूर तक असे असे । कुछ समय के बाद ग्वासा नीटा वीसों को वही नहीं देखा सब उसने अञ्चावीर से पूछा— बतलाओं मेरे वैल कहा गये हैं? नहाचीर ज्यानस्य थे। कुछ उसर नहीं पाकर बहु आर्थें बढ़ पया। नदी के किनारे किनारे की टीसे वहरें नासे पनी फाडियां भुरपुट वंशस का कोना कीना छान डामा। राजवर अटकता रहा इसर उसर टोकरें बाता रहा पर वैक नहीं निसें।

ग्वाला सारी रात भटक कर यका हुआ जिल्ल मन से निरोध हो लीट रहा था। इधर बैल भी वन में से फरते फिरते महाबीर के क्षस आकर बैठ सबे के। ग्वाले ने शहाबीर के पास बैसों को बैठे हुए बेखा तो मारे कोछ के आपे से बाहर हो नवा खतकी घानों समतमा उठीं। महाबीर को सपसन्य कहने लगा। साथु के बेख में चीर। मेरे बैसों को खिनाकर रातभर कहीं एकांत में रन्स किया मालूम होता है जबी लेकर कम्पत होना चाहता का। मैं रातमार भटकता घटकता हैरान हो गया पर बैस जिलते भी कसे? से अभी उसका तुमें वम्ब देता हु। कोथ के वस हो ग्वाला रस्सी से महाबीर को मारने दीडा।

उस समय देवसभा मे बैठे हुए देवराज इन्द्र ने विकार किया कि देखू इस समय भगवान महाबीर क्या कर रहे हैं ? सर्वाधकान से ग्वासे की इस जकार भारने की तस्पर देखकर इन्द्र ने उसे वहीं स्वाध्भित कर दिवा और खाकात् प्रकट होकर कहा— अरे कुट ! क्या कर रहा है ? सावधात ।

वेगराम इन्त्र की कडकती हुई सखकार से ग्याका सकपकाकर एक और खड़ा हो गया। इन्त्र ने कहा— पूर्ण ! जिसे तू चोर समस्त्रता है, वे चीर नहीं हैं, ये तो राजा सिद्धार्ग के तेजस्वी पुत्र वर्षमान हैं। राज-वैश्वय को सात मारकर ये जारम-साथना के लिसे निकक्त हैं वे तेरे बैलों की क्या चोरी सरेंगे? वेय है सू प्रमु पर प्रहार कर रहा है। यह सुनक्षर मीपालक अपने कर कर्म पर परचाताय करने सथा और दुविश्व हुआ। विश्व तील आरम न्यानि हुई। असम्बन्ध के चरणों में नमन कर यह सक्या-यायना गरने सभी।

पुष्प समय के बांच धनवान का कामोत्सर्ग समाप्त हुआ और उन्होंने देखा कि इन्द्र उनके सामने करवार अवस्था में बड़ा है। इन्द्र ने धनशाह के निवेदन किया कि आरोपी अपनी सामना में संनिकानिया करा जीवने निवेद । पूर्वन देशने

# १८६ बीय-अने त्यत शंकित्यः इतिकृता

त्तरिका भी तीके वहीं रहेंगे कहनु ! अध्यानाता वें तो मैं आधिक सहय प्रहरूर इसकाशामिको को दूर ककता जानूं।

समयान् को इसकी कावक्यकता कही की । जन्होंने सत्तर विमा कि मेरी समझना स्वाक्षणी है। अपने पुरुषाक से ही जान व सोका पुत्रम हो सकता है। कोई भी अन्य इसमें ब्रह्मवक नहीं हो सकता। वात्मवक ही साबक का एक-मात्र धावय होता है। अनवान् ने इस सिद्धात का धाजीवन निर्वाह किया।

# सापस के झाश्रम मे

साधका महावीर विहार करते करते एक समय मीराक ग्राम के समीप पहुँचे जहां तावसीं का एक मामम जा। हुइच्यत इस कामम के कुमपति वे और ये भगकाम के किया के नित्र के। कुमपतियों ने भगवाम से आग्रह किया कि वे इसी मामम में चातुकत्त स्मतीत करें। भगवाम ने भी इस अग्रह को स्वीकार कर सिथा और वे एक वर्ण कुटिया में खड़े होकर ध्यानाव स्थित हो गये।

कुटियाएं नास-मूख से निर्मित वीं और सानी तावसो की साला अलग कुटियाएं मीं। वर्षों का प्रस्टाना चली प्रकार नहीं हो पाया चा नौर कास भी सही जग नाई थी। अतः वार्षे काश्रम में मुसकर इन कुटियाओं की कास नर लिया करती थी। काम तापस तो नायों को सरकार करनी कुटियाओं की रक्षा कर लिया करते थे किन्तु ज्यानमान रहने वाले महाबीर को इतना अव काल कहाँ ? के तो वैसे भी ममस्य से चरे हों गये थे। ये प्रम्य लापस अपनी कुटिया के साथ साथ महाबीर की कुटिया की रक्षा की कर लिया करते थे।

प्न अवसर पर जक करी तापस कालक से बाहर कही पये हुए थे जो कायों ने पीके से जावी कुछ कौतर कर दिया। जब तापस कौटकर बाज म में नाकि कौराधालक की पुर्वशा देखी तो अहुत हु थी हुए। वे अगवहर पह ची कोधित हुए कि ने कुतनी की सिता महीं रख सके। तापस अधेश में त्याकर मगवाम् की कुटिया की आर चले। वहां उन्होंने जो देखा तो अचित्रत रह मने। उनकी मुख्या की कारी वास की गर्मे वार कई बीं और वे अजी भी मक्का में कीन क्यों के लगें कई के। इस कोर बीह बाटक सक्का के अगराम क्रमा की किन क्यों के लगें की काला प्रकाश की हो। इस कोर बीह बाटक सक्का के अगराम क्रमा की कीन क्यों की काला प्रकाश की हो। इस कोर बीह बाटक सक्का के अगराम की सेवा में उपस्थित होकर महावीर के विकक्ष प्रकाप किया कि के अपनी कृटिया तक की रक्षा नहीं कर पाये।

कुलापित हुई जात ने यह सुकलर आक्ष्म क्या किया और सहायोद के कहा कि हुम बीसे राजकुमार हो ? राजकुमा तो सज़्म के मातृ कृति की त्या के लिये सक्य कर रहते हैं अपने आणो की बाजी के सब्द देते हैं और इस सुक हो कि अवनी कृतिया की भी रक्षा नहीं कर पाये । यक्षि जी तो अपने वोक्सों की रक्षा का वस्त्रिक सम्मानी के साथ पूरा करते हैं । अवकाद यह महीय ने आक्षेप का कोई प्रतिकार नहीं किया वे सवधा मौन ही रहे। किन्तु उनका मन अवक्य ही संक्रिय हो गया । वे विचार करने लेनें कि वे लोग नेरी अवस्था और मनोधृत्तियों से अपरिचित है। मेरे लिये क्या कृतिया और क्या राजकामार ही खुमें कृतिया के लिये ही मोई रखना होता तो राजप्रासाद ही क्यों ख़ीइता है उन्होंने जनुभव कियों कि इस आक्षम में साधना की धपेका साधनों का अधिक महत्व माना जाता है जो राम उत्पन्न करता है। बता उन्होंने निश्चय कर जिमा कि ऐसे वैराग्य वाधक स्थल पर मैं नहीं रहुगा। वे अपने निश्चया कुरा जाश्रम का त्याग कर विहार कर गये। इसी समय भगवान महाबीर ने वाच प्रतिज्ञाएं धारण की को बाज भी एक सक्ष्म साधक के लिये बादवाँ हैं—

- (१) अजीतिकारक स्थान मे नहीं स्ट्रमा।
- (२) सदा ध्वान के ही रहगा।
- (३) मौन रस्मा, किसी से नहीं बोस्या ।
- (४) हान मे ही असेवन करू का । और
- (१) प्रकृत्यो का कभी जिनस नहीं कक्ष गा १९

# १ इस प्रस्ता के जिस्तुत विवरण हेतु हैवाँ

- (A) MERIES 4013
- (२) मामस्यक कृषि २६६-२७१
- (३) शववान् महाबीर पुरू अनु- पृ २६% से ३००
- (x) चौतीय वीचेंकर एक सर्वन, वृ १४३-१४४
- (४) ऐति कास के तीय तीर्वेक्त ्त्र २२,६-३.३१
- (६) तीर्थंकर महाबीर, पु ६५ ६७
- (७) अधिषेक विका जानां २ मृ० १४३ ४४
- (७) अनुवान् मुहाबीय का जावर्त व्यक्तिक गुनः न १२० वर्तः

#### यक्षं का उपद्रव

विचरणशील साधक भगवान महावीर शस्त्रिक शाम में पहुचे । शाम के पत्त हों एक प्राचीन और व्यक्त भावेर था जिसमें यक बाबा बनी रहतीं है— इस मानय की सूचना महावीर की न्यी प्राप्त हो नथी। शामवासिनों ने यह सूचना देते हुए अनुरोध किया कि वे वहां विभाव न करें । वास्तंत्र में वह मन्दिर सुनतान और बहुत ही डंराबना था। संचि में कीई जी वहां ठहरता नहीं वा विद कोई दुस्ताहस कर बैठता तो वह जीवित नहीं रह पाता था।

भगवान् ने तो साधना के खिये सुरक्षित स्थान भुनते का वत भारण किया का । मन ने सर्वया निर्मीक ही के । धत उन्होंने उसी मिंदर को अपना साधना-स्थल बनाया । वे वहां सर्वे होकर अ्यानस्थ हो यये । ऐसे निकर, साहसी व्रतप्रसक्त घौर बटल निक्यमी के—मगवान् महावीर । वह भायवा सुवी १ का दिन था ।

राणि के घोर अन्धकार में अत्यन्त जीवण अटटहास उस मदिर में गूंजने लगा। भयानकता समस्त बातावरण में छा गयी किन्तु भगवान् महावीर निरुचल ज्यानमन्त ही रहे। यक को अपने पराक्रम की यह उपेक्षा असद्य लगी। वह क्रज हो उठा और विकरास हाची हिंद्य सिंह विकासकाय दैत्य भयकर विचयर आदि विविध रूप धारण कर सगवान् को आतिकित करने के प्रयास करता रहा। अनेक प्रकार है अगवान को उसने असद्य चोर कब्ट पहुचाये। साधना में अटल महाबीर रचमात्र भी विचलित नहीं हुए। वे अपनी साधना में वटल महाबीर रचमात्र भी विचलित नहीं हुए। वे अपनी साधना में तो क्या विकल पढ़ने देते उन्होंने आह-कराइ तक नहीं की।

वन सर्वाधिक प्रयत्न करके और अपनी संवस्त शक्ति का प्रयोग करके भी यम शूलपाणि प्रवत्नान् को किसी प्रकार कोई हानि नहीं पहुणा सका तो वह पराजित होकर सक्या का अनुभव करने सवा। वह विश्वार करने सवा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है—निक्चव हीं यहां भीतिय है । यह भारणा बनते ही वह अपनी सनस्त हिंचावृत्ति का त्यां कर अधवान् के बर्थों में नमन करने सवा और अपने अपराध के सिये संसा नाती।

भगवान् ने समाधि सीसी । उनके नेत्रों से स्लेह अर्थिः कार्या उत्क रही थी। यक्ष को प्रक्रियोग दिया जिसके अन्तरे अन्तरपक् कुल को अने का अय

### विक्वज्योति भगवान् महावीरस्यामी १८६

0

मिट यथा कोच कान्त हो नवा। वक के प्रतिबोधित होते ही हवारों आखी लोगो की विपत्तियां स्वतः ही समान्त हो गई।

तापस हुइज्जत के आश्रम में चातुर्मासार्थ केवल पन्नह दिन ही रह सके फिर पैतीस दिन स्थान नहीं सिन्न सकते के कार्य प्रमूचण (एक स्थान पर अध्यी प्रकार रह सकता) किया नहीं। अन्ततः अववान् को आदवा सुद ५ को अस्थिकप्राम मे जूल-पाणि यक्ष का यक्षायतन मिला जहां पर ७ दिन का वर्षा वास किया। यही ७ दिन का वक्ष्य पूर्वभूष सामा सका है।

# वण्डकीशिक को प्रतिबोध

यह प्रसंग हैं तो पर बहिंदा की विजय का प्रतीक है। एक वार भगवान् को कनकखल से ह्वेताम्बी पहुंचना था। जिसके लिये दो मार्ग थे। एक मार्ग लम्बा होते हुए सुरक्षित था और सामा यत उसी का उपयोग किया जाता था। इसरा मार्ग यद्यपि लघु या तथापि बड़ा भयंकर था इस कारण इस मार्ग से कोई मी यात्रा नहीं करता था। इस मार्ग में एक धना वन था जिसमें एक— अतिभयंकर विषधर चण्डकौष्ठिक नामक नाग का निवास था जो दृष्टिविष' सर्प था। यह मात्र धपनी वृष्टि डाल कर ही जीवो को इस लिया करता था। इस नाग के विष की विकरासता के विषय में यह प्रसिद्ध था कि उसकी कृष्कार मात्र से उस वन के समस्त जीव जन्यु तो गर ही गये हैं वरन समस्त वनस्पति भी जल गई है। इसस इस प्रचण्ड नाग का ध्रायविक थातक था।

भगवान् ने द्वेतास्त्री जाने के लिये इसी छोटे भयकर मार्ग का चुनाव किया। कनकखलवासियों ने भगवान को उस भयकर विपत्ति स अवगत कराया और इस माग स न जाने का सविनय अनुरोध भी किया किन्तु भगवान् का निरुव्य तो अटल था। वे इसी माग पर निर्भीकतापवक बढ़ गये। भयकर विच को मानो अमत का प्रवाह परास्त करने के लिये सोत्साह बढ रहा हो।

मनवान सीवे जाकर वण्डकीशिक की बांबी के समीप ही खडे होकर ध्यानमग्न हो गये। कच्ट धौर सकट की निमित्रत करने का और कोई अप उवाहरण इसकी समानना नहीं कर सकता? घोर विष को अमत बना देने की सुमाकाक्षा ही भगवान की अन्त प्रेरणा थी जिसके कारण इस भयप्रद स्थल पर भी वे अविचित्रत रूप स ड्यानमग्न बने रहे।

अपने भयानक विष से वातावरण को दूषित करता हुआ चण्डकीश्विक भूगर्भ से बाहर निकल आया और अपने प्रतिद्वंद्वी मानव को देखकर वह हिंसा के प्रवंत भाव ते कर गया । वेरी प्रकारत से वह जयाती का नहीं हुना कोड किये निवास स्थान पर ही झाकर खड़ा हो गया । यह देखकर नाग बीखांता अपने और उसने अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साब भगकान के बरल पर दक्षाणात किया । इस कराल प्रहार से भी भगवान की साधना में कोई व्याचात नहीं आया । अपनी इस प्रयंत्र पराज्य से बहु तिलिक्ता कठा । नाम ने केचा कि एका के स्थान पर भगवाम के शरीर से वूध के समान स्वेत मधुर खादा यह रही है। इस पराज्य ने सर्प के आत्मबल की दशा दिया । वह निर्वेश और निस्तेज सिद्ध हो रहा था । यह विच पर अमत की अनुषम विजय थाँ।

चण्डकौषितकं ने भगवाध् की सीस्य मुझा देखी उस पर ईहा अकावा सनाते ही उसे जाति स्मरण ज्ञान हो आया उसको बोध प्राप्त हो गया । वह अपने किये कम के लिये पश्चाताप करने लगा । भगवान् को प्रचण्ड तपस्या और तिश्द्धल विमल करूणा के आगे उसका पावाण हृदय भी पिषल कर प्रानी वन गया । उसने खुद्ध मन से सकल्य किया कि अब किमी को भी नाहीं सलाद्धणा और व बाज से मृत्युपयन्त कभी कोई आह्हार ही बहुए करू का ।

# १६२ जैन वर्ष का संक्षिण शतिहास

उसने अस्टम स्वर्ग की प्राप्ति की । भगवास् के पदार्पेश से न्यसका लखार, हो बया । १

# नौका रोहण

पण्डकीरिक्क का उद्धार कर अगन्नाम् विहार करते हुए उक्तर नामाना पक्षारे । यहां जनका भाग केन के वहां पन्तह दिन के अपनास का परमास्न से पात्रका हुआ । फिर कहां से निहार कर अगनाम् स्वेतास्थिका नगरी पधारे । वहां के राजा प्रदेशी ने अगनान् का सुब जानभीना सत्कार किया ।

इवेताम्बिका से विहार कर भगवान सुरिअपुर की धोर करें। बीक में गया नदी बहु रही थी। अत जया पार करने के लिये अगवान् महाबीर को नौका से बैठना पडा। ज्यो ही नौका चती त्वो ही दाहिनी घोर से उल्लू के सब्द सुनाई दिये। उनको सुनकर नौका पर सवार बेमिसनिमित्तक ने कहा—बहा संकट आने वाला है किन्तु इस महापुरुष के प्रवस पुज्य से हम सब वक्ष जायेंथे। थोडी दूर बाने बढ़ते ही आंधी के प्रवस फोंकों में पडकर नौका मंदर में पढ गई। कहा जाता है कि त्रिपृष्ट के अब से महावीर ने जिस सिंह को मारा था उसी के जीव ने बैर-अन्ब के कारक सुद्ध्य देव के रूप से बंगा में महावीर के नौकारोहएं। के बाद तूफान उत्पन्न किया। समस्त यात्रो चवरा उठे किन्तु अगवान बहावीर निभय थे। बन्त में भगवान् की कृपा से आंधी इकी और नाद गंगा के किनारे संगी। कम्बल और झम्बल नामक नागक्रुमारों ने इस उपसर्ग के निवारएं। में भगवान् की सेवा की 12

- (१) 9 males, 9 13
  - २. अस्य पुरित प्रथम माम पृ० २७९
  - १ मान नियु जा। ४६७
  - ध ऐति काल के तीन तीर्मकर पृ० २३५ के २३८
  - ५ तीर्चंकर सहाबीए यू ७३ से ७७
  - ६ जीवीस तीर्वकर एक वर्ष पू १४५ १४६
- (२) १ ऐति काल के तीन तीर्थंकर पू २३%
  - र आवश्यक कूलि पूर्वमाय पूर्व २८ २८१

# विवयमधोति समामं महाबीपुरुषानी : १.३३

# मोकालक प्रसंग

कोशातक चनवाष्ट्र कहापीत का सिन्द्र का असके सम्मदाम का स्वत्वेक चानीककमत के सन्द्र के अन्य की कहीं-कही कारको ने प्राप्त जाता है। बौद जिन्हों में जी असका संस्कृत है।

गीशालक का जीवन अत्यन्त विस्तरण वा किन्तु जितना विलक्षण या उतना ही उच्छ सल भी या। उसका जाम बाह्मण कुल में हुआ था। मगवान् महावीर से उसे ज्ञान प्राप्ति हुई। जाजीवक सम्प्रदाय की स्थापना में उसकि जीवन का विकास हुआ। विकिन उसकी बुद्धिने पलटा साथा भीर अंदिहंत देव स उसने बाद विवाद कर पराजय का मुख देसा। अन्त में उसने अमा यावना की तत्पश्वात् उसका देहान्त हो गया यही गोसालक का रेसा विक्र है।

जन शास्त्रों के अनुसार उसको भगवान् महाबीर से प्राच्यारिमक ज्ञान की विरासत मिली थी। वहां तक कि उच्च विद्याएं भी उसने भगवान् भी कृपा से प्राप्त की थी। जिनमें तेजोलिश्या जैसी मर्गिव्ययां भी हैं लेकिन उसकी उद्ग्डवृत्ति और उच्छ अलता ने उसको आजीवक सम्प्रदाय बनाने के चक्कर में बाला और उसने केवल नियति की मुख्य सिद्धान्त बनाकर सक्ष्प्रदाय की स्थापना की।

क्ष समम तो गोशालक आ कर्मन एव अक्षाम इतका या कि सम्प्रदाय यत निक्रमा । नेकिन इसकी मत्यु के उपरान्त उसका ममान कम हो क्षा । समका चीवत युक्तर होते हुए भी शासीनताहीन या यत सहावीर ने न्यस अपने सुविध्य के स्थान पर कुक्तिष्य रूप में स्वीकार किया है।

सोबासक और सहामीर का वर्षन भगवती सूत्र में बहुत विस्तार से किया नाया है। उसकी तबीकेश्या से दो साधुओं का अस्म हो जाना और मगवानु के दाह न होना भी मास्त्र में वींगृत है। १

यो शासक दूषित मनोवृत्ति का तो वा ही। स्वय चोरी करके घगवान् की बोर सकेत कर देने तक में उसे कोई अंसकींच 'मेहीं होता 'वा १ करुणा सिश्रु

# १ भीन भर्म श्रुमिनशुक्रीसकुसाम हुरू ३३

### १ दें अ जीन धर्म का संविष्य इतिहास

भगवान महावीर पर भला इसका क्या प्रकाब होता ? उनके चिल में वोसा लक के प्रति कोई दुविचार भी कभी नहीं बाया ! भगवान वन में विहाररत ये गोशालक भी उनका अनुसरण कर रहा था ! उसने वहां एक तपस्वी के प्रति दुविनीत व्यवहार किया और कुपित होकर उसने गोशालक पर तेजीकेश्वा का प्रहार कर दिया । प्राणों के भय से वह भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगा । करणा की प्रतिभूति भगवान ने शीतकेश्या के प्रभाव से उस तेजोलेश्या को शान्त कर दिया । अब तो गोशालक तेजोलेश्या की विधि बताने के लिये भगवान से बारम्बार अनुनय बितय करने लगा और भगवान ने उस पर कृपा कर दी । सहार साधन पाकर उसने मगवान का आध्य याग दिया और तेजोलेश्या की साधना में लग गया । कालान्तर में उसने तेजोलेश्या का प्रयोग मगवान पर ही किया किन्तु अतत वह ही समाप्त हुमा । १

### कटपूतना का उपद्रव

भगवान् महाबीर ग्रामक-सिन्नवेश से विहार कर शालीशीर्ष के रमणीय उचान में पद्यारे। माघ मास का सनसनाता समीर प्रवहमान था। साधारण मनुष्य घरों में वस्त्र ओढ़कर भी कांप रहे थे किन्तु उस उच्छी रात में भी भगवान् हुस के नीचे ध्यानस्य खडे थे। उस समय कटपूतना नामक व्यन्तरी देवी वहां आई। भगवान् को ध्यानायस्या मे देखकर उसका पूर्व बैर उद्युद्ध हो गया। वह परिव्राजिका का रूप बनाकर मेघधारा की तरह जदाओं से भीषणा जल बरसाने लगी और भगवान् के कोमल स्कथों पर खडी होकर तेज हवा करने लगी। वर्फ सा चीतल जल और तेज पवन तलवार के प्रहार से भी भिष्ठ तीक्षण प्रतीत हो रहा था तथापि भगवान् अपने उत्कट ध्यान से विच वित्त नहीं हुए।

उस समय समझावो की उच्च श्रणी पर चढ़ने से भगवान को विशिष्ट भवधिकान (लोकाविध कान) की उपलब्धि हुई। परीषह सहन करने की अमित तितिका एवं समता को देखकर कटपूतना चिकत थी विस्मित थी।

- (१) १ चौनीस तीचंकर एक वर्ध पृ १५
  - २ एति काल स तीच तीचंकर मृ २३१ २४३
  - ३ मगवान महाबीर एक अनु पृ ३१८ से ३२६

# विश्वज्योति श्रवशम् महावीरस्वामी १३५

भगवान् के वैये के समक्ष वह पराजित होकर चरनों में भुक गई और अपने अपराध के जिये क्षमायाचना करने सभी !?

# संगमदेव के उपसर्ग

भगवान् महाबीर की अपूर्व एकाग्रता कष्ट सहिष्श्वा को देखकर देव राज इंद्र ने भरी सभा मे गद्गद् स्वर में भगवान को वन्दन करते हुए कहा कि प्रभो<sup>।</sup> आपका वैर्य आपका साहस आपका व्यान अनुठा है। मानव तो क्या शक्तिशाली देव और दैत्य भी आपको इस साधना से विकलित नहीं कर सकते । इन्द्र की इस भावना का अनुमोदन सम्पूर्ण सभा ने किया किन्तु संगम नामक एक देव को यह बात हृदय से स्वीकार नहीं हुई। उसे अपनी दिव्य शक्ति पर बड़ा वर्ष था। उसने इसका विरोध किया और भगवान को अपनी माधना से विचित्रित करने की डिप्टि से देवेन्द्र का वचन क्षेकर उस स्थान पर पहचा जहा भगवान ध्यानलीन थे। उसने आते ही उपसर्गों का जाल विद्या दिया। एक के बाद एक विपत्तियों का चक्र चलाया। जितना अधिक कब्द वह दे सकता या वह प्रभुको दिया। तन के रोम रोम में पीडा उत्पन्न की किन्तु भगवान जब प्रतिकृत उपसर्गों से विश्कुल भी प्रकम्पित नहीं हुए तब उसने अनुकूल उपसय प्रारम्भ किये। प्रकोधन और विषयवासना के मोहक दश्य उपस्थित किये। गगन मण्डल से तरूण सुन्दरियां उतरी हावभाव और कटाक्ष करती हुई भगवान् से क्षमायाचना करने लगी पर महावीर तो निध्य कम्प ये पाषाण प्रतिमा की भांति उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नही हुआ। वे सुमेक की भांति ध्यान मे अविग रहे। सगम देव ने एक रात्रि मे बीस विकट उपसर्ग किये वे इस प्रकार है -

- १ प्रलयंकारी धूल की वर्षा की।
- २ वश्चमुखी चीटियां उत्पन्न की जिन्होंने काट काटकर महाबीर के शारीर को खोखला कर दिया।
- ३ डांस और मण्डार छोड़े यो प्रशुके शरीर का खून पीने लगे।
- (१) १ चौबीस तीर्थंकर एक यम वृ १५
  - २ ऐति काल के तीन तीर्यकर वृ २३३ से २४३
  - ३ अथवाम् बहाचीर एक अनु पृ ३१८ से ३२८

### 9.2६ जीन अभी कार सकिकार सिहंग्ड

- ष्ट्रीमक उत्पन्न की को कारीय को कार्टन सबी।
- प्र विच्छुओं द्वारा **इक** लगवाये।
- ६ नेवले उत्पान किये को अववात के महाबागड़ को खिला भिना करने लगे।
- ७ श्रीमकाय सप उत्पन्न कर प्रभू को उन सपी से कटवाया।
- चृहे उत्पन्न किये जो शारीर में काट काटकर ऊपर पेशाब कर जाते ।
- ६ १ हाथी और हथिनी प्रकट कर सूडो से भगवान के शरीर को उछल बाया और उनके दातों से प्रभु पर प्रहार करवाये।
- १९ प्रिशाच बनकर भगवास को बराया धमकाया और ऋधी सारने लगा ।
- १२ बाच बनकर भगवान् के शरीर का नखी से बिदारण किया।
- १३ सिद्धार्थं ग्रीर त्रिशला का रूप बनाकर कठ्णाविसाप करते दिखाया।
- १४ भगवान के परो के बीच आग जलाकर भोजन पकाने का प्रयास किया।
- १५ साम्हाल का कप बनाकर भगवात् के शरीर पर पक्षियों के प्रजर लडकायें को वींको और नकों से प्रहार करने नगे।
- १६ आंधीका रुप खडाकर कई बार प्रभुके शरीर की स्टाया 1
- १७ कलकलिका वायु उत्पन्न कर उससे भगवान् को चक्र की मान्ति मुनाया।
- १८ कालचक्र चलाया जिससे भगवान् भूटनो तक जमीन मे धस गये।
- १६ देवरूप से विमान में बठकर आया और बोखा- कड़ो तुमको स्वग चाहिये या अपवर्ग (मोझ) ? ग्रीर
- एक अप्सरा को लाकर भगवान् के सम्मुख प्रस्तुत किया किन्तु उसके दाय
   पग्ग हावभाव से भी भगवान् विचलित नहीं हुए ।

बीस भयकर उपसग देने पर भी उनका मुख कुन्दन की भांति जनक रहा था। मानो मध्याह्म का सूथ हो।

प्रश्न निका का सकता है श्रेक सगम के विविध स्थ सन्तरकार अध्यान अहाचीर के शरीर को जर्जित और धावयुक्त बना दिया वे समस्त धाव किस प्रकार मिट गये ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि तीचैंकर के शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की सरोहण सकता होती है किसी उनके शरीर के धाव बहुत शीघ्र ठीक हो जाते हैं।

रातमार के इक स्वांकर उत्तरागों से की जब मध्यात् अधिवस्तिक रहे तो संविध कुछ और उपता सोको जया। भवतात् बहावीत ने मीं ज्यात पूरा कर बाखुकां की अहर विहान किया में भवता की वेखता की सहस्त किया मानामहा गर्मी इक की केखता सम्बन्ध की क्षेत्रक स्वांक प्रांच की वेखता स्वांक स्वांक के सामाना की सम्बन्ध की कार्य में समान के भगवा के माना की समान स्वांक करना थाहा के वास्तुका से भगवा सुवीय सुक्तिता समान महेर इस्तिलीक साति सानके में जहां की प्रांच बहुं समान अपने उपहारी स्वभाव का परिचय देशत रहा।

इसके उसस्त मगवान्, मोसलिग्राम पद्मारे। समम ने बहा भी उन पर बोकी का भारोप लगस्या। भगवान् को पकद कर राज्य सभा में ले जाया गहा । वहां सुमाग्रज नामक प्रान्ताधिकारी जो राजा सिद्धार्थ का विक था ने महाविद्या पहुलान कर खुड़ाया। सगम यहां भी लोगों की पृक्षक में नहीं बाया और भाग गया। भगवान् पुन लौटकर तोसिल जाये धौर गांव के बाहुद स्थानावस्थित हो गये। सगम ने यहां भी बोरी करके बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्रास्त्र भगवान् के पास इस वृध्य से स्थानित स्थानित खेल जाने । वह बन्यत्र जाकर सेंघ नगांकी लोगा। के बहुत बड़ी मात्रा में नाम बताकर उन्हें पक्षका स्वित्रा । बस्त्र बोकाका अधिकातियोः के उसने गेंव वार्य का नाम बताकर उन्हें पक्षका स्वित्रा । बस्त्र बोकाका अधिकातियोः के उसने गेंव वार्य के स्थान

### १६८ जैन धर्म का संक्रिप्त इतिहास

चढ़ाकर ज्योही उनकी वर्षन में फांसी का फन्दा हाला और नीचे से तस्ता हटाया स्थोही वले में पढ़ा फदा दूट गया ! फिर फदा जगाया किन्तु वह भी दूट गया ! इस प्रकार सात बार फंदा दूटा ! इस पर वर्षक और अधिकारीगण प्रचित्त रह नये ! अधिकारिकों ने भगवान को महापुष्य समक्रकर मुक्त कर दिया ! यहां से भगवान सिद्धार्थपुर पधारे ! वहां भी संगम ने महावीर पर चोरी का बारोप लगाकर पकड़वाया किन्तु कौ धिक नामक एक अन्व व्यापारी ने भगवान को पहुचानकर मुक्त करवाया !

वहां से भगवान् श्रावनांव पधारे। वहां उस दिन कोई महोत्सव या। मत समस्त घरों में खीर पकाई गई थीं। भगवान् जिला के जिये पधारे तो सनम ने सबत्र अनेवणा १ कर दी। भगवान् इसे सगमकृत उपसर्ग समक्रकर लौट माथे और ग्राम के बाहर ज्यान में लीन हो यथे।

इस प्रकार लगातार छ मास तक अगणित कष्ट देने पर भी जब सगम ने देला कि महाबीर अपनी सामना से विचलित नहीं हुए बल्कि वे पूबवत् ही विशुद्ध भाव से जीवमात्र का हित सोच रहे हैं तो परीक्षा करने का उसका धय दूट गया वह हताश हो गया। पराजित होकर वह भगवान् की सेवा मे उपस्थित हुआ और बोला भगवन । देवे द्र ने आपके विषय मे जो प्रशसा की है वह साथ है। प्रभो । मेरे अपराध क्षमा करो। बास्तव में आपकी प्रतिज्ञा सच्ची और आप उसके पारगामी हैं। अब आप मिक्षा के लिये जाय किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होगा।

सगम की बात सुनकर जगवाम् बोले— संगम ! मैं इच्छा से ही तप या भिक्षा ग्रहण करता हू । मुन्ने किसी के आश्वासन की अपेक्षा नहीं है । दूसरे दिन छह मास की तपस्या पूर्णकर मगवान् उसी न्नाम में मिक्सार्थ पधारे और वस्सपालक बुढ़िया के यहां परमान्त से पारणा किया । दान की महिमा से वहां पर पच दिव्य प्रकट हुए । यह जगवान् की दीर्जकासीन उपसर्ग सहित तपस्या थी । 2

- १ एवणा सचिति के बौकों से सहित
- र (१) ऐति कास के सीच तीर्थंकर वृ २५२ के २५६
  - (२) ममवान् अहाबीर एक अनु., वृ ३३१ के ३४०
  - (३) आल भू पू ३११ ३१२ ३१३

# चमरेद्र द्वारा शरण ग्रहण

वशासी का वर्षावात पूर्ण कर कावान महावीर बुंचुमारपुर पद्यारे । उस समय शकेन्द्र के भय से मयकीत हुआ क्यारेन्द्र मगवात् के करणों में आवा और शरण ब्रहण की इस सम्पूर्ण प्रसम से भगवात् ने बीतम स्वामी को परि चित करवावा है। विवरक निम्नानुसार है। १

असुरराज चमरेन्द्र पूर्वभव मे पूरण नामक एक बाल तपस्वी था । बहु छटठ का तप करता और पारणे के दिन काष्ठ के चतुष्पृट-पात्र मे भिक्षा लाता। प्रथम पुट की भिक्षा पिको को प्रदान करता। द्वितीय पुट की भिक्षा पिक्षयों को चुनाता तृतीय पुट की भिक्षा जलचरों को देता और चतुर्थ पुट की भिक्षा समभाव स स्वय ग्रहण करता। इस प्रकार उसने बारह वर्ष तक घोर तप किया और एक मास के छनशन के बाद आयु पूर्ण कर चमरचवा राजधानी में इन्द्र बना।

इत्र बनते ही उसने अवधिक्षान स अपने ऊपर सौधर्मावतसक विमान में शक्त नामक सिंहासन पर सकेन्द्र को विध्य भोग भोगते हुए वेखा । उसने मन में विचार किया यह मृस्यु को चाहने वामा अधुम सक्षणों वाला लक्ष्या और सोभा रहित अवेरी चतुर्वशी को जन्म लेने वाला हीन पुण्य कौन है ? मैं उसकी सोमा को नष्ट कर दू । पर मुक्तमें इतनी सक्ति कहां है । वह असुरराज सुमारपुर नगर के निकटवर्ती उपवन में अशोक बृक्ष के नीचे जहा मगवान् महावीर खद्मस्थावस्था के बारहवें वर्ष में ध्यानस्थ खड़े ये वहां आया । उसने भगवान् महावीर की तराट व विद्रुप शरीर की विकुर्वशा की और सीधा सुधर्म-समा के द्वार पर पहुच कर इराने धमकाने लगा। शकेन्द्र ने भी कोच करके सपना वच्चायुद्ध ऊपरी और फेंका। आग की चिनवारियां डालते हुए वच्च को वेखकर चमरेन्द्र जिस मार्ग से आया या उसी मार्ग से पुन लौट गया। शकेन्द्र ने अवधिकान से वेखा तौ विदित हुआ कि यह धमण भगवान् महावीर की

१ विस्तृत विवरण के लिखे केवें (१) जनकान् सहावीर एक अनु पृ १४२ ३४४ (२) आव भू ११६ (३) जहावीर वरि गुजवार पृ २३४ २४० (४) तीर्वकर महावीर पृ १ ८ १११ (१) जनवतीवातक १।२ सू १४४।३ २

## २०० जैन घम का संचित्र इतिहास

शरण लेकर आया है और पूत्र बहीं बाजा जा रहा है । कही यह वक्ष भगवान् को कच्ट न दे। बल वह बींच्य ही वक्ष केंने के लिये दौड़ा। चमरेन्द्र ने वपना सुक्ष्म कर बनामा और मगवान् के चरलो संभाकर क्षिम सास । वक्ष महावीर के निकट तक पहुनने से पूर्व ही इन्द्र हारा वकड़ लिया सहा बीट चमरेन्द्र को भगवान् का करनावत होने के कारक समा कर विका ।

असुरराज सौधम सभा मे कभी जाते नहीं किन्तु अनन्त काल के बाद अरिहत महावीर की शरण लेंकर गयें जिसे जैन साहित्य में आश्चर्य भाना गया है।

### म्वाले द्वारा कानो मे कील

भगवान महावीर जिसय ग्राम से खरमाणि ग्राम पक्षारे और गांक के बाहर कायो सर्ग मुद्रा ने जवस्थित हुए। एक ग्वाला जाया और वहा अपने बैलो को जोड़ गवा। जब वह वापस जाया सी बैल वहां नहीं ने। भगवान को तो बैलों के वहां होंने और न होने की किसी भी स्थित का व्यान नहीं था। व्यानस्य भगवान् से ग्वाले ने कैसी के विषय में प्रश्न कियें किन्तु भगवान् ने कोई उत्तर नहीं दिया। वें तो व्यानमगन में। क्रोधाम्य होंकर ग्वाला कहने लका कि इस सामु कों कुछ सुनाई नहीं वेता इसके कान व्ययं हैं। इन्हें आज बन्द किये देता हु और उसने भगवान् के दोंनों कानों में तकवी की कील दूस दा। १ कितनी घोर यातना थी ? भगवान् को कैसा दाख्या कव्ट हुआ होंगा? किन्तु वे सर्वथा धीर बनें रहे। उनका ध्यान तिक भी नहीं डोला। ध्यान की पति पर जब भगवान सिक्षाथ मध्यमा नगरीं में सिद्धार्थ विश्वक के यहा पहुने तो विणक के वध सरक ने इन कीको को कान से बाहर निकाल।।

कहा जाता हैं कि जब भगवान के कानों में से की हों निकाली गई उस समय उस अतीव वेदना से मगवान के मृह से एक चीख निकस पड़ी जिससे सारा उद्यान और वेंक्कुल सम्बर्गिक हीं गंबा। कैंग्र ने शीझ ही संरोहण औं अधि से

### विश्वकारीह काकाम् वस्तावी स्ववावी २०५

स्मत को बन्दा कर दिया। और वास पर सक्षा की । जभु को नक्क कंकानाकायना कर कड़ा और विपा अपने स्थान पर कड़े अजी । १

# घोर मिमग्रह

मेडिया काम के भगनाम् महाबीर कीमान्दी प्रधार कीर पीव शुक्राण प्रसिक्ता के विक उन्होंने एक विकट हुई बोस्लोका अधिप्रह बारक किया कर्या

- (१) बाहार पानी किसी राजकन्या से ब्रह्म करना ।
- (२) बहु राजकत्वा विकी हुई होना चाहिये।
- (क)ः उसके पैरो में बेक्किंग पकी हो ।
- (४) उसके हाथों में हथकदियां पर्टी हों।
- (५) उसका सिर मुबा हुवा होना चाहियें।
- (६) कांच्यदा लगा हुआ हो।
- (७) वह राजकरवा तीन दिन की तगरवर्ध से मुक्ता हो।
- (=) जिसकें हाथों में उडद के बाकुते हों।
- (१) बहरातें समय वे बाकुल एक सूप में भरे हुए होने चाहिए ।
- (१०) वह राजकन्या उस सूप को लिये वर की देहली में होती चाहिये।
- (१६) इसका एक पत वेहकी के भीतर होना चाहिये।
- (१२) उसका दूसरा पैर देहती के बाहर होता चाहिये ।
- (नक) उक समय उसकी बांकों से बांसू जिन्द रहे हों।
- १ (१) बाब चूर्नि ३२२
  - (२) महाबीर वरिय, (नेमिवह) १३४३ १३४१
  - (३) महम्बीर बरिय (तुलबह्र) धार्प्रेय २४६
  - (x) समाम महा० सरिय २१८०२३६
  - (प्र) विवासिकः प्रकारभारत्य-६४६, हार यहनाः वयः विवासिकः नगान् सहायोग्यन्य विवासि गईः व्यास्थानाः व्योकः पुरत्यन्ते के विवासिकः के विवासा है।

## २०२ जैन वर्ग का सकिएत इतिहास

विवि ऐसी सवस्था में वह नृप कन्या अपने घोजन में से मुक्ते शिक्षा दे ती में आहार करू वा अन्यथा निराहार ही रहूगा। यह अभिग्रह करके भगवान विचरण करते रहे। अक्षामु जन विविध प्रकार के खाद्य नदार्थों की घट सहित भगवान् की सेवा में उपस्थित होते किन्तु वे उ हैं अभिग्रह के प्रतिकृत होने से अस्वीकार कर आने चल देते वे। इस प्रकार पाच माह पच्चीस दिन का समय निराहार ही व्यवीत हो गया। भगवान् का वह अभिग्रह चन्यनवासा से भिक्षा ग्रहण करने से पूर्ण हुगा और भगवान् ने माहार ग्रहण किया।

बन्दनबाला चम्पा नरेश दिधवाहन की पुत्री थी। कौशाम्बी के राजा शतानीक ने चम्पा पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया था और विजयी सैनिक लूट के माल के साथ रानी और राजकुमारी को भी उठा लाये थे। माग में रख से कूद कर माता ने तो आत्मकात कर लिया किन्तु सैनिकों ने बन्दना को कौशाम्बी लाकर नीलाम कर दिया। सेठ धनावह उसे खरीद कर घर ले आया। सेठ धनावह का च दना पर अत्यधिक पवित्र सनेह था किन्तु उसकी पत्नी के मन मे उत्पन्न होने वाली शकाओं ने उसे बन्दना के प्रति ईव्यांलु बना दिया था। सेठानी ने चन्दना का सुन्दर केश कलाप कटवा दिया। उसके हाथ पैरों में हथकड़ी और वेडी डाल दी और उसे तहकाने में डाल दिया। धनावह को तीन दिन बाद बना की इस दुर्दशा का पता लगा और तो उसके हृदय में कड़णा उमड पढ़ी। वह तुरन्त घर गया और उसने पाया कि समस्त खाद्य सामग्री ताले में बन्द है। अत उसने कुछ दिनो के सूबे पड़े हुए बाकुले चन्दना को एक सूप में रखकर खाने को दिये।

बन्दना भोजन करने के लिये वह सूप लेकर बैठी ही बी कि खमण अगवान्
महावीर का उस मार्ग से झागमन हुआ। अगवान को मेंट करने की कासना
उसके मन में भी प्रवल हो उठी। अगवान महावीर ने तेरह बोलो का अभिग्रह
किया था जिसमे यहां बारह बातें मिल गई किन्तु कदन और अधु न होन से
भगवान लौट गये। भगवान को लौटते देख चन्दना का धैमें टूट नया और वह
रोने लग गई। भगवान ने जब च दनबाला को रोते हुए देखा और अपन
धमिग्रह की समस्त नर्तें पूरी होती विखाई दीं तो पुन वापस लौटे। भगवान्
के लौटने से चन्दमबाला को अपूर्व जानन्द हुआ और आग्न्यान्तरिक हुपैमाव
अत्यन्त कोमलता के साथ उसके मुख्यमन्दल पर प्रतिविध्यत ही जथा। उसने
भवा और परिवास के साथ उसके मुख्यमन्दल पर प्रतिविध्यत ही जथा। उसने
भवा भीर परिवास के साथ अगवान के आहार क्वीकार करने का निवेदन
किया। भगवान का अभिग्रह पूर्व हो रहा वा। भगवान ने झपवा कर-पात्र

चन्दना के सामने किया। अनु भीनी आंखो से धौर हर्षातिरेक से चन्दनंशासा ने जनवान् महाबीर को उड़द के सूखे आकुने बहुराये। असवान् महाबीर ने बहुां पारणा किया। धाकाण में आहोदान की देन बुदुनि बज उठी। पांच दिस्य प्रकट हुए। सावे बारह करोड़ स्वणं मुद्राओं की हुन्दि हुई। चदनवासा का सौन्दर्यं भी धतिस्य निखर उठा। उसकी लोह म्युक्तसाएँ स्वर्धं आधूयरों में परिवर्तित हो गई। उसके मन में एक जन्द्रित भी धायी। विगत कष्ट और अपमानपूर्णं जीवन का स्मरण कर उसके मन में बराग्य के भाव आगुत हो गये। यही चन्दना आगे चसकर भगवान महाबीर की शिष्य मण्डली में एक प्रमुख साध्यी हुई। १

#### सयोग

यह एक आक्ष्ययंजनक सयोग है कि भगवान का प्रथम उपसर्ग भी एक ग्वाले से भारम्म हुना था भीर वंतिम उपसग भी एक ग्वाले के द्वारा ही उप स्थित किया गया।

भगवान के साधनाकाल ने अनेक उपसग आये किन्तु वे उपसगों मे आक्षा रहे कभी भी उन्होंने रोव और द्वेष नहीं किया विरोधियों के प्रति भी उनके हृदय में स्नेह का सागर उमकृता रहा। वर्षों में सर्दी में अप में छावा में भाषी और तूफान में भी उनका साधनादीप जगमगाता रहा। देव दानव और पशुकों के द्वारा भीषण कष्ट देने पर भी अदीनभाव से अव्यक्ति सन से अम्लान चित्त से मन वचन और काया को वश में रखते हुए सब कुछ सहन किया। वे बीर सेनानी की भाति निरन्तर आगे बढ़ते रहे कभी पीछे कदम नहीं रखा। 2

- (१) १ जीवीस तीर्वकर एक वर्ष पृ १४=-४६
  - २ तीर्वंकर महामीर वृच्छ १११ से १२१
  - ३ जबबान् बहाजीर एक अनु वृ ३६१ से ३६६
  - ४ जनवाम् बहाबीर का बादर्श बीवन व ३२६
- २ (१) समयान महाबीर एक अनु प् ३७०
  - (२) आधारीय २११४१३७ ११६१३११३

# रेक्ट केन सर्व का संविध्य प्रतिहास

#### तप्रस्व स्थ

आयार्थ जनवाहु के अनुतार अमरा समजान बहाबीर का तथं कर्क जन्म तेंद्देस तीर्वेकरों की अयंका अधिक उग्र और ग्राविक कटोंर था । १ यक्कि उनका सांजनाकाल बहुत सस्था नहीं था पर उपसर्गों की श्रुखला उन्छलमुसी की मीयक ज्वालाग्रों की ग्रांति एक के बाद एक उछालें मार नारकर संतथा करतीं पहींग। उनके द्वारा आवर्षित तथ साचना की तार्विका इस अकार है ह

खह्-मासिक तप १ १८ दिन का पांच दिन कम छह मासिक तप २ १७५ दिन का बातुमसिक तप द १२ दिन का एक तप तीन मासिक तप २ १ दिन का एक तप सार्धंदि मासिक तप २ ७५ दिन का एक तप विकासिक तप-६ ६ किन का एक तप सन्द मासिक तक-क ४५ किन का एक तप मासिक तप १२ ३ दिन का एक तप पाक्रिक तप ७२ १५ दिन का एक तप मक्रकतिमा १२ र किन का एक तय महामद्र इतिमाः-१ः ४ दिन का क्या तफ सकतोषक प्रतिमान्ध दता विनः का एक तथ सक्षेत्रहादिल का तथा १ कच्छम जनतः तप १२ रे दिन का एक तप वक्ट अवस सक-२२४ दो दिन का एक तप

इसके अतिरिक्त दसम अक्त (बार दिन का उपवास) आदि अन्य तपाल-र्याएँ भी कीं। प्रभु की तपश्चर्या निजल होती थी और उसमें ध्यान योग की विकिष्ट प्रक्रियाए भी चलती रहती थीं।

- १ आव जियक्ति २६२
- २ तीर्वकर महाबीर कु १२व
- ३ (१) तीर्यंकर महाबीर कृ क्२
  - (२) आच निर्य ४१६

चुन सिकाकर वास्त्राम् अहारीतः ने अपने जनकः कीवन में अंध्रहेत्र किनों में केवल ३४६ दिन बाहार ग्रहण किया तथा ४१६६ दिन निजन सम्बन्धरण किया ।१

# भयवान के दस-स्वप्न

विभिन्त क्षेत्रों में विकाश कारते अनुकार कारत अनुपम दर्शन अनुपम सयम अनुपम निर्दोज वस्ति अनुपम विहार अनुपम वीय अनुपम सरसता अनुपम मृदुता अपरिग्रह भाव अनुपम क्षमा अनुपम अलोभ ग्रनुपम अध्युता ग्रनुपम प्रसन्नता अनुपम सत्य तथ आदि सद्गुणों से आत्मा को भावित करते हुए भगवान महावीर की साढ़े बारह वय पूर्ण हो गये। भगवान महावीर पावा से चल कर अभिय ग्राम के निकट अनुवालका नवी के किनार के किनार के किना के किनार के किनार के किना के किनार के किना के किनार के किन

वशास शुक्ला दशमी की रांत्रि जो कि सगवान महावीर के छद्मस्थकाल की झतिम रात्रि थी में केवल दी वड़ी के लिये प्रव्यनींद की आएक उन्हें लग गई। उसी भागक में भगवान् ने दश स्वप्न देवी 13 वर्षा

- पक महा भयकर जाज्व यमान ताड जितने लम्बे पिशास को देखा पराजित
   किया।
- २ एक श्वेत पक्षो वाले सङ्गाश्रुक्तोकिल को देखा ।
- १ एक विचित्र रंग के पक्षो बाले महापुस्कोकित को बेक्सा ।
- ४ श्लबहित यो बड़ी मालाओं की देखा ।
- ५ रवेत नायों के एक समूह को देखा।
- ६ कमल के फूर्लों से आच्छावित एक महान पद्मसरीवर की देखा।
- १ भगवास् महाबीर एक बनु प् ३७२
- २ धनवान् महाबीर एक बनु पृ ३७३
- ३ मगवाम् व्यक्षकीर का सावर्थं कीवम हु २४३

#### २ ६ जीन वर्ष का संक्रिप्त इतिहास

- ७ एक सहस्य तस्वी महासागर को अपनी मुजाओं से तैरकर पार करते हुए देखा।
- द एक महान तेजस्वी सूर्य को देखा।
- मान्वेत्तर पवत को बेडर्यमणिवर्ण वाली अपनी आंतों से परिवेष्टित देखा।
- १ महान मेरू पवत की चूलिका पर स्वयं की सिंहासनस्य देखा

### दस स्वप्नो का फल

- १ तिकट भविष्य में भगवान् महावीर मोहनीय कर्मों को समूल तथ्ट करेंगे।
- २ सीघ्र ही भगवाम् शुक्ल ब्यान के श्रतिम चरण मे पहुचेंगे।
- ३ भगवाम् विविध ज्ञान रूप शत की देशना करेंगे।
- ४ भगवान् दो प्रकार के धम साजू धर्म और आवक-धर्म का कचन करेंगे !
- प्रभगवान् चतुर्विध सच की स्थापना करेंगे।
- ६ चार प्रकार के देव भगवान की सेवा करगे।
- ७ भववान् ससार सागर को पार करेंगे।
- ८ भगवान् केवलज्ञान प्राप्त करेंगे।
- दै भगवान् की कीर्ति समस्त मनुष्य लोक में फलेगी।
- १ भगवान् सिंहासनारूढ़ होकर लोक मे धर्मोपदेश करेंगे । १

### केवलज्ञान की प्राप्ति

बधाख शुक्ला दशमी के दिन का प्रतिम प्रहुर था । उस समय भगवान् को छट्ठ भक्त की निजला तपस्या चल रही थी । आत्म मथन चरमसीमा पर पहुच रहा था अपक श्रेणी का आरोहण कर धुक्ल ध्यान के दितीय चरण में सर्वप्रथम मोहनीय कम का अप हुआ फिर झानावरण दर्शनावरण और अन्तराय कमों का अप हुआ इस प्रकार इन चार वाती कमों का अप किया और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के योग में केवलझान केवलदर्शन प्रकट हुआ। भगवान् अद जिन भीर अरिहृंत हो गये। सर्वंझ और सर्वंदर्शी हो गये।

१ स्थानांग सूत्र मुनिश्री कल्ला क्या कृ ११ के ११ ३

मगवान् महावीर को कैवल्य प्राप्त होते ही एक बार अपूर्व प्रकास है सारा ससार जगनगा उठा । दिशायें शान्त एवं विशुद्ध हो वई वीं मन्द मन्द सुसकर पवन चलने लगी वेवताओं के आसन चिति हुए और वे दिन्य देव बुंदुनि का गभीर बोब करते हुए भगवान का कैवल्य महोत्सव मनाने पृथ्वी पर आये 19

## प्रथम देशना

देवताओं ने सुन्दर और विराट समबसरण की रखना की । तीर्षंकर नाम कम की निर्फरा देशना देने से ही होती है। इसिलिये देशना के निष्कल जाने की बात को जानते हुए भी उन्होंने जीतव्यवहार कर्लंक्यपानन के लिये देशना ही। वहा मनुष्यों की उपस्थिति नहीं होने से किसी ने बिरित रूप चारित्र धम स्वीकार नहीं किया। तीश्वकर का उपदेश व्यर्थ नहीं जाता किन्तु भगवान महाबीर की प्रथम देशना का परिणाम विरति ग्रहण की दृष्टि से सून्य रहा जो कि अभूतपूव होने के कारण आक्ष्य माना गया है।2

### पावा मे समवसरण

भगवान् विहार करते हुए मध्यमापावा पद्यारे। वहां भार्य सोमिल द्वारा एक विराट यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था जिसमे अनेक उच्चकोटि के विद्वान आमितित वे। भगवान ने वहां के विहार को बड़े लाभ का कारण समक्ता। जब जिमय गांव से आप पावापुरी पद्यारे तब देवों ने अधोक वृक्ष आदि महाप्रतिहायों से प्रभु की महती महिमा की। देवों द्वारा एक अध्य और विराट समवसरण की रचना की गई। वहां देव-दानव और मानवों बादि की विद्याल सभा में भगवान उच्च सिंहासन पर विराजमान हुए। मेच-सम गम्भीर ध्वनि में भगवान महावीर ने अर्थमागधी भाषा में देशना प्रारम्भ की। भच्य भक्तों के मनमयूर इस अलौकिक उपदेश को सुनकर बात्मविभोर हो उठे। यहीं पर इन्द्रभूति गौतम तथा दस अन्य पिंचत आये और अपनी श्वकाओं का समाक्षान पाकर शिष्ट्य मण्डली सिंहत दी शित हो गये। भगवान ने उनको

- १ भगवान महाबीर एक अनु पृ ३७४
- २ (१) ऐतिहासिक काल के तीन तीर्वकर व २६२
  - (२) स्थानांग सु ७७७
  - (३) जियब्टि १ १४१९

### २०८ : जीवन्यर्थं का स्वित्ता स्तिहत

"कपाने एका विकित्स हात कुने इका' इस जनकर विपक्ष का कान किया। "इसीलीकारी के इसाह कि बार्क निकानों ने डावकांक और दृष्टिकात के करवर्तत सीका-पूर्व की तकता कि सीर ने नामकर कहनाये।

महाबीर को वीतरागमयो वाणी सुनकर एक ही किन में इन्त्रभूति आदि बार हजार बार सी किन्य हुए। प्रथम पांचों के पाच पांच सी, झ्टूडे सातवें के साढ़े तीन तीन सी जीर तेव अतिम बार पंडितों के तीन तीन सी झात्र थे। इस प्रकार कुल मिलाकर बार हजार बार सौ हुए। मनकाम के झमें सब में राजकुमारी वयनवाला प्रथम साञ्ची बनी। ताख कतक आदि ने झावक झमें और सुलसा आदि ने आदिका झमें स्वीकार किया। इस प्रकार मध्यम पांचा पुरी का वह महंसिनवन' और वशाख खक्ला एकादशी का दिन झन्य ही गया जब भगवान महाबीर ने अतधम और चारित्र धम की शिक्षा देकर साधु साध्वी आवक अमैंविका रूप चतुर्विछ संघ की स्थापना की और स्वय माव तीर्यंकर कहलाये। १

### धर्म सघ

साधना की दिल्ट से जगवान महाबीर के धर्म सच में तीन प्रकार के साधक थे -

- प्रत्येक बुद्ध को शारम्ब से ही समीय मर्गादा से मुक्त रहकर सामदा करते यहते।
- २ स्वाचिरकल्पी- जो संघीय नर्यादा एव अनुनासन से रहकर सल्धना करते।
- श्रीनकस्पी जो विशिष्ट साधना पद्धति अपनाकर संचीय मर्योदा से मुक्त होकर तपश्चरण आदि करते।
- १ १ ऐतिहासिक काल के तीन तीर्वंकर पु २६३ से २६६
  - २ व्याउप्प महा वा यु २,६६ से ३ ३
  - र महाबीर चरित्र (नेम्बिक इकितः) १५३४
  - ४ समवायांग पु ५७
  - ४ भगवान महाबीर एक बन्नु वृ ३७६ के ४१२

क्रिये पुता एवं विक्रमानी रक्तांन निहारी होते में प्रशीवय उनके जिए क्रिकी कनुशासक सी वर्षक्षण ही नहीं थी। स्वावित्वस्थी संब में रहकर एक वसकि के अनुसार एक व्यवस्था के बनुसार बीचन-वाक्य करते हैं। अस-करके विद्य क्राक विक्रिक पर्दों की व्यवस्था भी दी ---

- १ याचार्ये (बाबार की विकि शिकाने वासे)
- २ ज्याच्याय (खुत का बच्यास कराने वाके)
- ३ स्थविर (वय दीक्षा एव भूत से अधिक अनुभवी)
- ४ प्रवर्णक (बाजा जनुशासम की प्रवृत्ति कराने काके)
- ४ गर्गी (गण की व्यवस्था का बंबालन करने वाले)
- ६ गणधर (गण का सम्पूर्ण उत्तरदायी)
- ७ नगावच्छेपक (लंब की सग्रह निप्रष्ट बादि व्यवस्था के विदेशका)

ये समीव जीवन में शिक्षा साधना आचार मर्यादा तेवा धम-मनार विद्वार बादि विकित्त व्यवस्थाओं को संभानते थे। साम्चर्य की नात तो सह है कि इतनी युन्दर सीर विकास सभीय ध्यास्था का यूल आधार अनसासन बीर वह भी स्थारित आत्यातुकासन सर्भातृ इव-बनुशासन था। सम की इस प्रकार की समाचारी में एक समाचारी है—इच्छाकार। इसे हम इच्छायोग कह तकते हैं। कोई अवच के कुछ तेवर मेते या अन्वेक वेते तो उनके पूर्व कहते— आपकी इच्छा हो तो यह कार्य करें।

सेवा करने वाला या आदेश का पालन करने वाला श्रमण भी यह नहीं समग्रता कि मुक्ते ऐसा करना पड़ रहा है किन्तु प्रसन्तता और आस्मींच भाव के साथ यह रहता 'दुव्यापि मं बते। 'बते! मैं अपन्ती सेवा करना चाहता हु ।

धनुषासन के नास पर श्वनित की इच्छा, मानना या स्वतन्त्रता की इत्या सहां नहीं होती की ! क्वी हो इन श्रमकान् बहाबीर के अस सच को बांच्या रिमक अनुवासन का (बारमानुषासन) का एक निकसित और सर्वोत्कृष्ट जाववें भान सकते हैं।

#### २१ जैन भने का तंत्रिक इतिहास

मस्वान् बहाबीर के नगतनीय पढ़ित कर विकास धर्व सब की स्थापना करके उस बुद में एक बिस्मयवनक उदाहरण प्रस्तुत किया था। कोमी की शासभारणा की कि सैसे सिंह वन से सकेला स्केच्छापर्वक धूमा करता है वैसे ही साधक अकेल स्वेच्छया अमणकील होते हैं। सिंहों का समृह नहीं होता साधको का सच नही होता । वदिक परम्परा के हजारो तापस सन्यासी उस समय विद्यमान के किन्तु किसी ने सब की विधिवत् स्थापना की हो ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। यहां तक कि तीर्बंकर पाश्वनाय की परम्परा के भी अनेक श्रमण विविध समृहो में इघर उधर जनपदा में विचरते थे भीर जनका भी कोई एक व्यवस्थित सब नहीं था। इस दिल्ट से भगवान् महावीर द्वारा धम संघ की स्थापना काम जनता की डब्टि मे एक अनोसी और नवीन घटना थी। उनकी विनय प्रधान और आ मानुशासन की आधार भूमि लोगो मे और भी आइचर्य उत्पन्न करती थी। उस घम सब मे जब स्त्रियों को भी पुरुषों के समान स्थान सम्मान और ज्ञान का अधिकार मिला तो सभवत युग चेतना में एक नई क्रांति मच गई होगी । आर्या चन्दनवाला के नेतृ व मे जब अनेक राज रानियां राजकुमारिया और सद्गहणिया दीक्षित होकर आत्मसाधना के कठोर माग पर अप्रसर होने लगी तो चारों और सहज ही एक नया वातावरण बना नारी जाति मे ही नहीं किन्तु पुरूष वर्ग में भी भगवान महावीर के इस समता मुलक शासन की ओर आकर्षण बढा आम साधन की भावना प्रसार होने लगी और व इस और खिंचे मिने भाने लगे ।

भम सघ की स्थापना कर भगवान महावीर ने सर्वप्रथम राजगह की मोर प्रस्थान किया । १

### धर्म प्रचार

कैवली बनकर अगवान महावीर ने आम कल्याण से ही सतोष नहीं कर लिया न ही धर्मानुशासन व्यवस्था निर्धारित कर वे पीठाध्यक्ष बनकर विश्वास करते रहे। परमान द का जो मार्ग उन्हें प्राप्त हो गया था अब उनका लक्ष्य तो उसका प्रचार कर सामान्य जन को आत्म-कल्याण का आभ पहुचाना था अत भगवान महावीर ने अपना शेष जीवन धर्मोपदेश में व्यतील करते हुए जनता का मार्गवर्षन करने ये बिताया । नगभग तीस वर्षों ठक उन्होंने गांव गांव और नगर-नगर विवरक किया और असस्य लोगों की प्रतिवीध दिया।

भगवान महाबीरस्वामी क्रान्तदर्शी थे। उन्हें देशकाश की परिस्थितियो का सुक्त कान या । उन्होंने अनुभव किया कि तत्कालीन धमक्रेत विधिन्त मत-मतान्तरीं में बटा हुआ है और परस्पर कलह ग्रस्त भी है। ये विभिन्त वर्ज अतिवाद' के भयंकर रोग से भी चस्त हैं। ऐसी स्थिति में भगवान ने अनेकान्तवाद का प्रचार किया । उनके उपदेशों में समन्वय का माब होता था कोई भी बस्तु न एकान्त नित्य होती है और न ही एकान्त अनित्य ! स्वरा एक पदार्थ का नित्य इस्प है विभिन्न आभूषणों के निर्माण द्वारा उसका वल याकार इत्यादि परिवर्तित होता रहता है तथापि मुलत तो भीतर से वह स्वण ही रहता है। आत्मा पुरुगस आदि की भी यही स्थित रहती है। मलत अपने एक ही स्वरूप का निर्वाह करते हुए भी उनके बाह्य स्वरूप में कतिपय परिवर्तन होते रहते हैं। मात्र इसी कारण एकान्तवादी होकर पारस्परिक विरोध रखना अनुचित है। उनका कहना था कि परम्परा और नवीन से से किसी का भी भ्रधानुकरण व्यर्थ है। उनका भादर सस्य के प्रति था। उनका यह भी कहना था कि जिसे हम सत्य और उचित माने उसी का व्यवहार करना चाहिए। मगवान के इन सिद्धांतों से लोगों में एकता के भाव जागृत होने लगे भीर लोग परस्पर समीप जाने लगे।

भगवान् महावीर के उपदेशों में बहिसा एवं अपरिग्रह भी मुख्य तत्व के। सभी धर्मों में हिसा का निषेध कर अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है फिर भी उस समय यज्ञ के नाम पर पशुबलि की प्रधा प्रचलित थी जो ज्वापक हिंसा का ही रूप थी। भगवान महावीर ने इस हिंसा को दु ख देने वाली बताया उनकी अहिंसा का रूप व्यापक था। वे मानव पशुपकी ही नहीं चनस्पित तक को कच्ट पहुचाने में हिंसा मानते थे। इसीलिए उन्होंने अहिंसा को परम धर्म की सज्ञा दी। उनका कहना था कि जब हम किसी को प्राण-दान नहीं दे सकते तो किसी के प्राणों का हरण करने का हमें क्या अधिकार है न दया सभा करूए। धादि के महत्व को प्रतिपादित करते हुए हिंसा का जितना अध्ययक बिरोध मगवान महावीर ने किया था वह सानव इतिहास में अभूतपूर्व है, अहितीय है।

#### २५३ कैन वर्ग का संविक्त प्रविद्याह

मनुष्यं की अवस्थित कीर बोना का निरोध करने के किए काम्यान् महरू तीए में क्विरिवाद किछीत का अतिपायन किया। संसहन्तित कीर सोभी अवस्थित ने ही समाण में वर्ग विवसता और दैन्य की उत्पत्ति की है। समवान ने इच्छाओं सामस्याओं और आकांबाओं के किसीमा कर प्रधानसम्बद्धी उपदेश विका और आवश्यकता से जिल्क सामग्री के क्यान की अरस्य की। असमान् के उपदेश का सीन-हीनों पर यह अवस्थ की हुआ कि व बागसीय कीर कर्म-निष्ठ सनवे लगे। इक्की एक जदमुक काम्ब समाज में क्ष्यांवित होने लगा का।

भगवान् महावीर ने अपने युव मे प्रश्नित साग्यवाद का भी खुलकर विरोध किया। उस समय सामान्यत लोग ऐसा मानते थे कि ईश्वर जिसे जिस स्थिति मे रखना चाहता है वह वसा ही बना रहता है। ईश्वर की इस व्यवस्था मे मनुष्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भगवान् महावीर ने इस आवित है वह जसा चाहे वसा स्वयं को नहीं बना सकता। भगवान् महावीर ने इस आति धारणा का विरोध कर वास्तविकता से जनसामान्य को परिचित करवाया। मुख और दुख बाली परिस्थितियां तो मनुष्य के पूर्वज्ञम में किये कमी का प्रतिफल है। अपने लिए भावी सुख की नीव मनुष्य स्वय रख सकता है और खुम कमं करना उसका साधन है। मनुष्य स्वय खपने माग्य का निर्माता है।

भगवान् महावीर का कमवाय यह विद्धांत भी रक्तता है कि जिल्ही की अष्टता का निश्चय उसके वर्ग से नहीं अपितु उसके कमों से ही होता है। कमों से ही कोई सक्कान था जन्म हो सकता है भीर कमों से ही नीच या पतिता। इस अकार अववाद ने जातिकात पर आधारित भूठे यह को निर्मूख कर सामाजिक स्थाब की प्रतिष्ठा की।

भगवान् बहुवा यह शिक्षा भी दिया करते थे कि नैतिकता सदाचार और सद्भाव ही किसी मनुष्य को मानव कहलाने का अधिकारी बनाते हैं। धर्मकत्य मनुष्य प्राणी ती होगा विन्तु मानवीचित सद्गुणों के अभाव में उसे मानव नहीं कहा जा सकता।

अपने इन्हीं कतिषय सिकांको का अधार कर जमनाम् ने धर्म को सञ्जीका परिचित्त से मुक्त कर उसे जीवन के अध्येक कीत्र से सम्बद्ध कर दिवा । असक जीवनादशों का समुख्या ही धम के रूप मे उनके द्वारा स्वीकृत हुआ। । असनाह्य के समुध्यें की का कार्यक और शहरा प्रभाव हुआ। परिक्रिकेट जहां में मुख्य की आत्म-कल्यामा का मार्ग मिला वहीं समाध मीं प्रवस्ति और स्वंच्छ हुआ। स्वित्यों के लिये भी आह्मोल्फर्ष के मार्ग को भगवात, न प्रसस्त किया और उन्हें समाज स्वय पर प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार व्यक्ति और समग्र दोनों को भगवात की प्रतिष्ठत किया। इस प्रकार व्यक्ति और समग्र दोनों को भगवात की प्रतिष्ठत किया व काल क्रियों से लाभान्वित होन का सुमोग मिला। अपने सर्वजन हिताय और विषव मानवता के दिष्टकोण के कारण भगवान अपनी समग्र केवली चर्या में सतत् भागवात ही वने रहे की प्रविकारिक चर्म के कल्या के लिये बावेक्ट रहे ११

भगवान् महावीर के केवलीचर्याकाल की कुछ विशिष्ट घटनाओं का यहां सक्रिया परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है —

# ऋषमदस और देवानन्दा को प्रतिबीध

प्रामानुषाम विवादक नास्त्रे हुए अनवान् ब्राह्मणकृष्ट पहुने और पास के 'बहुक्तान' पत्य में विद्याजमान हुए। अगवान् के जाने की क्षत्र शुनकर पण्डित नष्टकमध्त वेकानन्या ब्राह्मण्डी के साथ बंधना को निकला और अगवान की तेवा में पहुना।

स्मानाम् को वेकते ही वेनानादा का मन पूर्वस्तोह से अर आया। वह आतन्त्र मग्न एवं पुलकित हो नई। असके क्षानों ते दूध की धारा निकल पड़ी। नेम हर्षाश्च से बबडबा आये। गौतम के पूछने पर भगवान ने कहा यह मेरी माता है पुत्र स्तेह के कारण इसे रोमांच हो उठा है। भगवान की बास्सी सुनकर ऋषमस्त और देवानन्दा ने भी प्रमु के पास दीक्षा सहस्य की और दोनों ने

१ चौबीस तीर्वंकर एक पर्व पू १२५ से १५४ विस्तृत अध्ययन हेतु नामन साहित्य एवं भगवाम् सहावीर से संबंधित साहित्य देखें संब्ध ही १ मनवाम् महाबीर एक अनुस्तितव २ तीर्वंकर सहाकीर ३ हेतिहासिक काम के तीम बीर्वंकर ४ मनवान् महाबीर का ब्राह्मके कीर्यक ४ तीर्वं वरिष्वित आगे के भा भी क्षांतीया करें?

#### २१४ जैन सर्वे का संक्षिप्त इतिहास

रबारह अभी का सध्यक्त किया एव विचित्र प्रकार के तप वती से क्यों तब संयम की साधना कर मुक्ति प्राप्त की 19

अगवान महाबीर के जामाता राजकुमार जामालिक और पुत्री त्रिमवसन ने भी भगवान के चरणों में क्रमझ ५० कत्रिय कुमारों तथा एक हजार स्त्रिय के साब दीक्षा ग्रहणु की 12 यह संगवान की केवलीयर्थी का दूसरा वर्ष था।

# मृगावती की प्रवज्या

यह घटना भगवान के केवसीचर्या काल के आठवें वर्ष की है। वर्षाकार के पश्चात कुछ दिनो तक राजगृह में विराजकर भगवान आलिभया नगरी। ऋषि भन्न पुत्र आवक के उत्कृष्ट य जवन्य देवायुष्य सम्बन्धी विचारों का समयन करते हुए कौशाम्बी पथारे और मृगावती को सकटमुक्त किया। क्योंि मृगावती के रूप लावण्य पर मुग्ध हो लण्डप्रचीत उसे अपनी रानी बनाने के लि कौशाम्बी के चारों ओर बेरा डाले हुए था। खदायन की लजुवय होने से उस सम खण्डप्रचीत को भुलावे में डालकर रानी मृगावती ही राज्य का सचालन करही थी। भगवान् के पधारने की बात सुनकर वह वन्दन करने गई और त्याण विरागपूर्ण उपदेश सुनकर प्रवण्या कैने को उत्सुक हुई और बोली— भगवण्य खण्डप्रचीत की आजा नेकर में श्रीवरणों में प्रवण्या सेना चाहती हू। उस वही पर चण्डप्रचीत से जाकर अनुमित के लिये कहा। चण्डप्रचीत भी सभा लण्जावश मना नहीं कर सका और उसने अनुमित प्रदान कर सत्कारपूर्वक मृग वती को भगवान् की सेवा में प्रयाज्या प्रदान करवा दी। भगवल् कृपा से मृग वती पर आया हुआ शील सकट सदा के लिये टक गया। इ

# केवलीचर्या का तरहवां वर्ष

वस्काल की समाप्ति के पश्चात् भगवान अस्पा प्रधारे और वहां के पूर्व भद्र उद्यान में विराजमान हुए। जस्पा में उस समय कौणिक का राज्य या

- (१) १ ऐतिहासिक कास के तीय तीयकर यू २६६ २ जनवतीशतक क्षा३३।३८ क्षा३६२
- (२) १ मधवती शतक शाहराहर साहाद
  - २ जिम्राव्य १ १वा रेस
- (३) (i) ऐति काल के तीन तीन , पृ २७६ (ii) बाब, मू यु १ पृ १

भववान् के बावमन की बात सुनकर की जिक बदन करने गया। की जिक ने अध-बान के जुशल समाक्षर जानने की बड़ी व्यवस्था कर रखी थी। अपने राख पुत्रवों द्वारा अगवान् के विहार के समाचार सुनकर ही वह प्रतिदिन भी जन करता था। अगवान् ने की जिक जादि उपस्थित जनो को धर्म देखना दी। देखना से प्रमावित होकर जनेक गृहस्थों ने मुनिषम स्वीकार किया। जनसे श्रस्थिक के निम्नलिखित दस पौत्र भी थे -

१ पद्म २ महापद्म ३ भद्र ४ सुभद्र ५ महाश्रद्ध, ६ पद्मसेन ७. पद्म पुरुष ६ निवती गुरुष ६ खानन्द और १ नन्दन १९ इनके अतिरिक्त जिन पासित श्रादि ने भी श्रमण श्रम श्रमीकार किया । यही पर पासित जसे बड़े स्थापारी ने श्रावकथ्य स्वीकार किया था । 2

# भगवान् की रोग मुक्ति

जिस समय अगवान् सालकोष्ठक चैत्य मे विराज रहे वे मोश्चालक द्वारा तेजोलस्या के निमित्त से भगवान् के भरीर में असाता का उदय हुआ जिससे उनको दाह जन्य अत्यन्त पीडा होने लगी । साथ ही रक्तातिसार की बाबा भी हो रही वी पर भगवान इस विकट वेदना में भी आत माब से सब कुछ सहन करते रहे । मेढ़ियाग्राम की रेवती नामक महिला द्वारा विजोरापाक नामक औषधि प्रदान की गई जिसके सेवन करने से भगवान् रोगमुक्त हुए 13

## दशाणभद्र को प्रतिबोध

चम्पा से विहार कर भगवान् न दमाएंपुर की ओर प्रस्थान किया। वहां का महाराजा भगवान का परम् भक्त था। उसने वडी ही धूनसम् से भगवान् के बदन की तैयारी की और चतुरग सेना और राजपरिवार सहित समध्यक्तर बादन करने के लिये निकला। उसके मन में विचार आया कि मेरी तरह इतनी बडी ऋबि के साथ भगवान को वन्दन करन के लिये कौन आयेगा? इतन में सहसा गगनमण्डल से उतरते हुए देवेश्द्र की ऋबि पर उसकी डब्टि पड़ी ती उसका

१ निरयावलिका २

२ ऐति काल क सीन तीर्वंकर य २८१

ने बरा श १६ स ६५७

#### १९६ जैन धर्म कर बंबिन्स बेरिहार

गर्वे भूर भूर हो गया। उसमें अपने श्रीस्थ की रक्षा के मिले जगवार्ष के स्वक तर्मास ही दीवन प्रहेश कर भी और अवस्य सब मे स्थान प्राप्त कर जिया । देवेग्द्र जो श्रीमें वर्ष मो तन्द्र भरने के सिये अद्युत ऋकि से आया हुआ का, देवाजीयंद्र के इस साहस को देखकर मेजियत हुआ और उनका अधियायन कर स्वर्ष और भी और भेगा गया। १

# शक द्वारा आयुव्दि की प्रार्थना

अब सगवाम महाबीर के परिनिर्वाण का समय मिनाट आवा तो सकेन्द्र का आसन प्रकारित हुआ। वह देव-परिवार सहित वहां उपस्थित हुआ। उसने सगवान महाबीर को नम्न निवेदन करते हुए कहा अगवन् ! आपके ममें अग्म दीक्षा और केवलजान में हस्तोत्तरा नक्षण था। इस समय उसने मस्पग्न संभित्त होने वाला है। वह ग्रह वापके जाम नक्षण में आकर दो हुआर वर्षों तक आपके जिन सासन के प्रभाव के उत्तरोत्तर विकास में अस्वधिक बावक होंगा। वो हुआर वर्षों के बाद अब कह आपके जन्म नक्षण से अलब होग्या, तब अमस्यों का हितार वर्षों के बाद अब कह आपके जन्म नक्षण से अलब होग्या, तब अमस्यों का विश्वंत्रयों का उत्तरोत्तर पुत्र विकास होगा। उनका सत्तर और सम्मान होगा। एसदर्व जय तक वह आपके जन्म नक्षण ने रक्षण कर रहा है कव तक आप प्रमान अग्न अग्न अग्न अग्न अग्न स्थान से यह सर्वणा निष्यक हो जायना ।

भगवान ने कहा - शक्त । आयुष्य कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसा न कभी हुआ है और नकभी होगा। दुषमा काल के प्रभाव से जिन शासन में जो बाधा होती है। वह तो होगी ही। 2

## धर्म परिवार

गणधर एवं गरा
 नेवली
 प्रतपर्यवज्ञानी
 प्रतपर्यवज्ञानी
 १३

- १ (१) ऐतिहासिक कास के तीन तीर्वंकर पु ३ ४
  - (२) विवस्ति १।१
- २ भगवान् महाबीर एक अनु पृ १६७-६८

## विश्ववदेशी क्षत्रवाच् वहाबीरस्वाची १५७

| <b>चीव्यमुर्वजार वे</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *6        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>राजी</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ves       |
| वैक्रिय बिक्यसची        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U# #      |
| मनुराक्षेपपातिक सुनि    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 444       |
| साबु                    | Transaction of the Contraction o | 4 April 2 |
| साम्बी                  | with the same of t | \$ 5,00   |
| आवंक                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 244       |
| वाविकाएँ                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * ? ==    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

इनके अतिरिक्त भी भगवाम् के लाखी शक्त ये

# अतिस देशना भौर महापरिनिर्वाण

विकारणाय में भवकान् महाकीर क्ष्य क्षार (केह) की सपस्या के स्वेक्ष्य प्रस्त तक देशना करते रहे। उस देशना में १५ क्षायान प्रायक कियाक के कहे। वो व्यापन प्रायक विकास किए सुख विकास के क्ष्य में क्षाया कर वहां क्ष्यवान उपत्रका होते हैं। नेष क्ष्यवान विकास के क्ष्य में क्षाया वहां वहां क्ष्यवान उपत्रका होते हैं। नेष क्ष्यवान विकास के क्ष्य है। व्यापिस क्ष्यवान अपूष्ट न्याकरण के कहें वो इस समय उपत्रकारण के कहें वो इस समय उपत्रकारण के कहें वो इस समय उपत्रकारण के कहते के हते प्राया के क्ष्य में विकास हो। विवास को अध्यान नामक क्ष्यवान कहते कहते भगवान प्रयोगसन में स्थित हो। विवास हो गये। भगवाक ने व्यवस्था की में स्थित रहकर बादर मनोयोस, बादर कचन योग को रोका, वाणी कीर मन के सूक्ष्म काय योग को रोका, वाणी कीर मन के सूक्ष्म काय योग को रोका, वाणी कीर मन के सूक्ष्म योग को रोका। घुक्त व्यान के सूक्ष्म कियाध्यतिपाति नामक हुतीय चरण को प्राप्त कर स्थान का वहां वरण प्राप्त कया। पुन क्ष्य, क्ष्या निवृत्ति नामक धुक्त व्यान का चतुर्व चरण प्राप्त कया। पुन क्ष्य, क्ष्या के उच्चारण कास जितनी होंनेशी अवस्था को प्राप्त कर चतुर्विक क्षयाती कर्ण कल का क्षय कर भगवान महावीर शुद्ध बुद्ध कीर मुक्त झवस्था को प्राप्त हुए।

वह वर्षा ऋतु का चीचा जास था कृष्ण पक्ष वा पन्तहवां दिन था पक्ष की घरम राजि समावस्था थी। एक वृष के भांच संबद्धार होते हैं। उनमें वह धन्त्र नामक दितीय संबद्धार था। एक वर्ष के बाहह सहीने होते हैं, यह प्रीविवर्द्धन वामक चतुर्च मास था। एक मन्त में को पक्ष होते हैं, वह सब्दीवर्षक वास यह पद्धाथा। एक पक्ष ने चन्द्रह दिन होते हैं उनमें बन्नियाकात्रक मन्त्रहक्त निवासका का

### २१म औन वर्ग का सकिएत इतिहास

जुपस्य नाम से भी कहा जाता है। पक्ष मे पाइह रातें होती हैं वह देवा बन्दा नामक पन्द्रहवीं रात भी जो निरति नाम से भी विश्रुत थीं । उस समय क्षर्य नामक लब था मृहत्त नाम का प्रशा था सिद्ध नाम का स्तीक वा नाम बान का करण था। एक बहोराज मे तीस मुहर्त होते हैं उनमें सर्वार्थ सिद्ध नामक महत्त था। उस समय स्वाति नक्षत्र के साथ चाद्र का योग था। १

#### गौतम को केवलज्ञान

भगवान महाबीर ने परिनिर्वांश के पूर्व ही अपने प्रथम शिष्य इन्द्रभूति गौतम को देव शर्मा बाह्यण को प्रतिबोध देने के लिये दूसरे स्थान पर भेज दिया। इसका कारण यह था कि निर्वांस के समय वह ध्रधिक स्नेहाकूल न हो। देव शर्मा को प्रतिबोध देकर इन्द्रभूति लौटना चाहते थे किन्तु रात्रि होने से लौट नहीं सके। जब गौतम को अगवान के परिनिर्वाण के समाचार प्राप्त हुए तब उनके श्रद्धा स्निन्छ हृदय पर बजायात सा प्रहार लगा । उनके हृदय के तार भतकता उठे - भगवन ! आप सबज वे फिर यह क्या किया ? अपने अतिम समय में मुझे अपन से दूर क्यो किया ? क्या मैं वालक की भाति आवल पकड कर भाषको रोकता ? क्या मेरा स्तेह सच्चा नहीं था? क्या मैं भाषके साम ही जाता तो वहा का स्थान रोकता? श्रव मैं किसके चरणों में नमस्कार करू गा और अपने मन की शकाओं का सही समाधान करू गा ? अब मुक्ते कौन गौतम ! गीतम कहकर प्रकारेगा ।

भाव विज्ञलता में बहते बहते गौतम ने अपने आपको समाला जितन बदला यह मेरा कैसा मोह है ? भगवान तो वातराग हैं उनमें कहा स्तेह है यह मेरा एक पक्षीय मोह है मैं स्वय उस पथ का पथिक क्यो न बन ? इस प्रकार चितन करते हुए उसी ाति के बन्त में स्थित प्रज्ञ ही गौतम ने अणमात्र में मोह को कीण किया केवलज्ञान के दिव्य आसोक से अन्तरलोक आभासित हो उठा 12

### दीपोत्सव

जिस रात्रि को भनवान् का परिनिर्वाण हुआ उस रात्रि को नौ मल्लकी

- (१) मगवान् नहाबीर एक अनु यू १८८ ६६ (२) ऐति काल के तीन तीवकर, पू ३३४ से ३३६
- र भगवान् महाबीर एक अनु व ५६९६

जिस रहिन को भगवान् का परितिकीण हुआ उस रहिन को देव-वेवेन्द्रहे के यमनायमन से भूमण्डल आलोकित हुआ समकार भिटाने के निये मासबों ने दीप सजोगे। इस प्रकार दीप्रमाला का पुनीत पूर्व अंतरम्भ हुआ। 19

### निवणि कल्याणक

असवान् सहाकीर का निर्वाण हुआ जानकर सुर और असुरो के सकी इन्हें अपने अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे । वे सभी अपने आपको अनावके समात अनुभव कर रहे थे । सभी का हृदय भावविह्नल हो रहा था । शक्त के आदेश से गोशीर्ष चदन और क्षीरोदक लाया गया । श्वीरोदक से भगवाल् के पार्थिक शरीर को स्नान कराया गया गोशीर्ष चदन का लेप किया गया । दिल्य वस्त्र ओढ़ाया गया । उसके पश्चात् भगवान के पार्थिव शरीर को शिविका में रखा गया ।

देवो ने दिख्य घ्वनि के साथ पुष्प वर्षा की । इद्रो ने शिविका उठाकर यथास्थान पहुंबाई। भगवान महावीर के पार्थिव शरीर को गोशीय चन्द्रन की चिता पर रखा गया। प्रिनिकुमार देवो ने ग्राग्न प्रज्वलित की और वायुकुमार देवो ने वायु प्रचानित की। अय देवो ने वी और शहद चिता में उढेले । इस प्रकार भगवान् के शरीर की दाहक्रिया सम्यान की गई। फिर मेषकुमार ने जस वृष्टि कर चिता को शान्त किया। शके द्र ने ऊपर की दाई दाढ़ों का और ईसानेन्द्र ने वाई दाढ़ों का सम्रह किया। इसी प्रकार कमरेद्र और वली द्र ने नीचे की दाढ़ों को लिया। अय देवों ने दांत भौर अस्थिखण्डों को लिया। मानवों ने भस्म प्रहर्ण कर सतीष का अनुभव किया। श्रायान् महावीर का निर्वाण-काल गणना की दृष्टि से कार्तिक अमावस्था ई पू ४२७ माना जाता है।

१ १ भगकानुमहाबीर अनु पृ ६

२ जिवब्दि र ।१३।२४७ २४८

३ करपस्का ३३२७

४ थड महा चरियं पू ३३४

२ (१) भगवान महाबीर एक अनु पृ६०६ १

<sup>(</sup>२) बिषष्टि १ ।१३।२४६ २४१

# रंशक कींग बर्म कर संकित्स दतिहास

# भगवान सहावीर की आयु

मगवान् महावीर तीस वर्ष यहस्थावस्था में रहे । साधिकद्वादस वर्ष संस्थित्वादस वर्ष संस्थावस्था में साधानं की बीर तीस वर्ष में मुख कम कैथली बनकर विचरण करते रहें। इस प्रकार पूर्णस्थाने बयासीस वर्ष का संयम पालकर वहत्तर वर्ष की मूर्च बाबु में निवरिंग की प्राप्त हुए । समयायांग के अनुसार की मगवान् वहत्तर वर्ष का सब बाबु भोगकर सिद्ध हुए । श्री स्थानांग के अनुसार वारह वर्ष और तेरह पक्ष सदमस्य पर्याय का पालन किया और तैरह पक्ष कम सीस वर्ष के स्थानांग के सम्बद्धित करते हैं अर्थ के स्थानां तीस वर्ष पृह्मकावस्था के सम्बद्धित करते हैं स्थानों के सम्बद्धित करते हैं स्थानों के सम्बद्धित करते हैं स्थानों के सम्बद्धित करते हैं स्थाने हैं स्थाने तीस वर्ष पृह्मकावस्था के सम्बद्धित करते हैं स्थाने हैं स्थाने स्थान है हैं

# मनवार कलकीर के कालुमीस

| वर्ष     | इंस्की पूर्व | स्थान              |
|----------|--------------|--------------------|
| ŧ        | ४६६          | अस्थिक ग्राम       |
| २        | <b>५</b> ६८  | शालन्या सन्निवेश   |
| *        | ***          | चन्यानसरी          |
| *        | <b>24</b>    | वृष्ठभग            |
| ¥,       | xex          | <b>प्रहियानगरी</b> |
| 4        | #4x          | <b>मक्यित्वरी</b>  |
| ø        | KAS          | आसंशिया'           |
| 5        | ४६२          | राजगृह             |
| <b>å</b> | ሂዷብ          | वणसूनि             |
| 9        | ×É           | भावस्ती            |
| 99       | ११६          | र्वे गास्त्री      |
| 97       | ሂሂ፡፡         | चम्पा              |

१ समबायांच समयां ७२

२ स्था ६ स्था ३३ सू ६८३

# विकासोकि अवस्त्रम् अञ्चलक्षेत्रस्य २२१

| 11         | **          | राजपृ <b>ह-महजुवाजु</b> का<br>के तट पर केवल्लान<br>प्राप्ति |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 98         | ** \$       | वैकासी                                                      |
| 9%         | **          | वाणिज्यसाम                                                  |
| 9 €        | XXX         | रावगृह                                                      |
| 40         | ***         | वानिकामा                                                    |
| 95         | ***         | राजपृह                                                      |
| 94         | ***         | राजगह                                                       |
| २०         | <b>%X</b> • | वैज्ञाली                                                    |
| 35         | #A5         | चै सुर की                                                   |
| २२         | XX          | <b>स्कार</b>                                                |
| २३         | ४४७         | वाणिज्यसाम                                                  |
| २४         | XXÉ         | राजगृह                                                      |
| २४         | ХАХ         | <b>एजनु</b> ह                                               |
| 25         | त्रक        | न्मा                                                        |
| २७         | #X#         | मिथिका                                                      |
| रन         | ४४२         | वाणिज्यन्नाम                                                |
| २६         | 488         | राजगृह                                                      |
| ₹          | χγ          | वाणिज्यन्नाम                                                |
| **         | X\$E        | वैभासी                                                      |
| <b>३</b> २ | ४३८         | वैकाली                                                      |
| **         | X. No.      | राजगृह                                                      |
| **         | <b>736</b>  | गरसम्बर                                                     |
| <b>34</b>  | प्रकृष      | वैकाकी                                                      |
| <b>1</b> 5 | प्रदेश      | वैशासी                                                      |
| υĘ         | F F X       | चानपृष्                                                     |

#### २२२ बैंन धर्म का सकित्य इतिहास

| <b>३</b> व्य | ४३२        | नासन्दा          |
|--------------|------------|------------------|
| <b>३</b> ८   | <b>¥</b> ₹ | मिथिला           |
| ¥            | Хź         | मिषिला           |
| <b>¥9</b>    | प्र२६      | राजगृह           |
| 45           | ४२=        | अपापापुरी (पादा) |

वास्त्रव मे जनकान् महावीर का निर्वासकाल ईस्वी पूर्व ५२८ नक्कम्बर तदनुसार विक्रम पूर्व ४७१ तथा शक पूर्व ६७५ वर्ष ५ मास मे हुआ । किन्तु किन नवम्बर वर्ष का ११ वा महीना था अत सम् ५२ ई पू पूर्ण ही रहा था अत गराना मे सुविधा की दृष्टि से महावीर का निर्वाण काल ई पू ५२७ तथा वि पू ४७ मान लिया गया है। देख बीर निर्वाण सवत और जनकाल गणना (मुनि क याण विजयजी) तथा आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन (मुनि नगराजजी) पू ६५।१

### विशेष

जनधर्म म दश आश्चर्य माने गये हैं। इन दश आश्चर्यों में से आधे अर्थात् पाच आश्चर्य भगवान् महावीर के समय घटित हुए। यह भी अपने आप मे एक प्राश्चय ही है। भगवान् महावीर के समय जो पाच आश्चयजनक घट नाए घटित हुई उनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

## १ गभहरण

तीयकर का गमहरण नहीं होता पर श्रमण भगवान महाबीर का हुआ। इस विषय मे पन मे प्रकाश डाला जा चुका है।

#### २ चमर का उत्पात

पूरण तापस का जीव असुरद्ध के रूप में उत्पन्न हुमा। इद्ध बनने के बाद उसने अपने उत्पन्न के दिवा की मिहासन पर दिव्य भोगों का उपभोग करते देखा और उसके मन में विचार हुआ कि इसकी शोमा को नष्ट करना चाहिये। भगवान् महाबीर की शरण नेकर उसने सौधम देवलोक में उत्पात मचाया इस

# १ तीर्वकर महाबीर पु २४२-२४३

पर शकेन्द्र ने इक्क हो उस पर तथा फेंका । चनरेन्द्र स्थंभीत हो मधझात के चरणों में सा गिरा। सके द्र भी चनरेद्र को अववान महावृद्धि की अरख सरण में जानकर वह देग से वध्य के पीछे आया और अपने फेंके हुए वध्य को पकड़ कर उसने चनर को समा प्रदान कर दी।

भगरे इ. का इस प्रकार अरिहत की शरणा लेकर सौधर्म देवलोक मे जाना आश्चर्य है। इस प्रकरण पर भी पिछली पष्ठों में प्रकाश डाला आ चुका है।

# ३ अभाविता परिषद्

तीयकर का प्रथम प्रवचन अधिक प्रभावशाली होता है उसे सुनकर भोग माग के रिसक प्राणी भी यागभाव स्वीकार करते हैं। किन्तु भववान् महावीर की प्रथम देशना म किसी ने भी चारित्र धम स्वीकार नहीं किया बह परिष<sub>र</sub> अभावित रही यह आश्चय है। इस प्रकरण पर भी पूब में प्रकाश काला जा चुका है।

### ४ चद्रस्य का उतरना

सर्य च द्रादि दव भगवान् के दर्शन को बाते हैं पर अल विमान से नहीं। किन्तु को बाम्बी में भगवान् महावीर के दशन के लिये च ब्र-सर्व अपने मल विमान से आये। १ गुणच द के अनुसार च द्र-सूय भगवान् के समवसरण में उस समय आये जब सती मगावती भी वहां बैठी हुई थी। रात होने पर भी उसे च द्र सूर्य की उपस्थिति के प्रकाश से बात नहीं हुआ और वह भगवान् की वागी सुनने वही बठी रही। जब च द्र-सर्य चले गए तब वह अपने स्थान पर गई तब सती च दनबाला ने उसे उपालम्भ दिया। सगावती को अरमालोचन करते करते केवलबान हो ग्या। १ जव पता चला कि म सासती मगावती को केवलबान प्राप्त हो गया है तो आर्या चन्दन बाला भी उनकी स्तुति और बारम-निरीक्षण मे ऐसी लीन हुई वि भावो की क्षपक श्रग्गी पर चढकर सहसा चार

१ आव नियु गा ४१= यज्ञ १ ४ २ महावीर चरियं प्रस्ता यज्ञ १७४

### २२४ के धर्म का वंशिया इतिहास

वनवाती कर्नों का क्षय कर काला 19 इस प्रकार एक ही लॉन में वी महा सर्तियों को केवलकान की प्राप्ति हुई !

### ५ उपसर्ग

समझ धगवान् यहाबीर के समयसरक में नोशानक ने सर्वानुसूति और सुनक्षत्र मुनि को क्रेजोनेक्टन से घरम कर दिया । घगवान् पर की उसने तेजी केच्या का उपसर्ग किया । ह

### गणधर परिचय

मध्यसपाना के समनसरण में जिन ग्यारह निद्वानों ने भगवान् के समझ अपनी श्रांका समाधान करके दीक्षा सी थी। ये निद्वान भगनान् के प्रथम किष्य कहनाये। ये अपनी असाधारण निद्वता धनुशासन कुशलता तथा आचार दक्षता के कारण भगवान् के गराधर बने। गराधर भगवान् के सब के स्तम्भ होते हैं। ये कुशक शब्दशिल्पी भी होते हैं। भगवान् महानीर के ग्यारह गराध धरों का परिचय सक्षिप्त रूप म निम्नानुसार दिया जा सकता है

# १ इन्द्रभूति गौतम

इन्त्रभति नौतम मनवान् महाबीर के प्रधान क्रिय्य ग्रीर प्रमय गणपर से। वे मगग्र देशान्तर्गंत गोवर ग्राम के निवासी थे। इसके पिता का नाम बसुमूति क्राक्ष्मण घीर माता का नाम पृथ्वी था। इनका गौन बौतम साना बाहा है। ये वेद-वेदान्त के अध्येता थे। आ मा विषयक ग्रंमम का समाधान पाकर इन्होंने चपने पांच सौ शिष्यों के साथ सगदान के सम्मुख दीक्षा ग्रह्मण की।

दीका के समय इनकी आयु पश्चास वय थी। ये सुन्दर सुडील और सुगठित करीर के स्वामी थे। आप में जिनय गुण प्रधान था। प्रथमान् के निर्वाण के पत्रकार आपको केवलज्ञान प्राप्त हुआ। आप तीस वर्ष छद्मस्य

- १ (१) आवश्यक मि या १४८
  - (२) दश बकालिक निर्वितिस अध्यक्षत्र ११७३
- २ ऐति काल के तीन तीचकर पृ २०६

भाव से एव बारह वर्ष केवली रूप में बिचरे। अपने बतकास के निकट में इस्होंने गुराशील चत्य में एक माह के जनशन से निर्वाण प्राप्त किया। आपकी कुल बादु बानवे वर्ष की बीं।

# २ अग्निभूति

वे इश्वयुति के अंक्षते स्थाता वे । क्षियाकीस वर्ष की आसु मे पुरूषाई त की शका निवारण होने पर भगवाण महावीर की सेवा मे पांच सौ शिष्मों के साथ वीक्षा ग्रहण की । बारह वर्ष तक खद्मस्य अवस्था मे रहकर केवलकान प्राप्त किया । सोलह वर्ष तक केवली पर्याय मे विचरण किया और भगवाल महावीर के निर्वाण के दो वष पूच राजगह के गुराखील चत्य मे मासिक अन शन कर निर्वाण प्राप्त किया । आपकी कुल आयु चौहतार वर्ष की थी।

# ३ वायुभूति

ये इत्रभूति और अग्निभूति के छोटे भाई ये। इन्होंने भी महावीर से भूतातिरिक्त आत्मा का बोम पाकर अपने पांच सौ शिष्यों के साथ सगवाम् महावीर की सेवा में प्रकारणा ग्रहण की। उस समय इनकी आय बयालीस वर्ष की थी। दश वर्ष छद्मस्यावस्था में रहकर केवलज्ञान प्राप्त किया और अठा रह वर्ष तक केवलीचर्या में विचरे भगवान् महावीर के निर्वाण के दो वर्ष पूर्व इन्होंने एक मास के प्रनशन से सत्तर वर्ष की आयु में गुराशील चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया।

#### ४ आयव्यक्त

इनके पिता का नाम बनिमन और माता का नाम वारूगी था। ये भारताज गोत्रीय बाह्मण थे। ये कोल्लागसन्निवेश के निवासी थे। इन्होंने पचास वर्ष की जयस्या में बह्म विश्वक शका का समाधान होने पर भगवान्य महाबीर की वेशा में अपने पांच सी जिल्ला के साम बीता ग्रहण की थी। बारह वर्ष तक शत्मरकावस्था ने शहकर केवलज्ञान प्राप्त किया किर अठारह वर्ष तक केवलीचर्या में विश्वकर रहे। राजवृद्दी के मुख्यांस चल्य में एक नास के अनगन से अस्सी वर्ष की श्रवस्था ने किशीच प्राप्त किया।

### २२६ जैन धर्म का शिक्षण्य इतिहास

# ५ सुधर्मा

इनके पिता का नाम धम्मल और माता का नाम महिला था। ये को लागसिन्तिवेश के वैदयायन गोत्रीय बाह्याण थे। ज मान्तर विषयक अपनी शका का समाधान पाकर इहोने भगवान महाबीर के पास अपने पांच सौ शिष्यो सहित दीक्षा प्रहण की। भगवान महाबीर के निर्वाण के पश्चात् सघ व्यवस्था का नेतृत्व आपके पास रहा। भगवान महाबीर के निर्वाण के वीस वष पयन्त तक ये सघ की सेवा करते रहे। बयालीस वर्ष तक छद्मस्थावस्था में रहकर केवलज्ञान प्राप्त किया और बाठ वर्ष तक केवलीचर्या मे रहकर धम प्रचार किया। बापने पचास वच ग्रहस्थावस्था में व्यतीत किये थे। इस प्रकार कुल एक सौ वर्ष की बायु पूरा कर राजगृह के गुराशील चैत्य मे एक मास के अनशन से निर्वाण प्राप्त किया।

## ६ मडित

इनके पिता का नाम धनदेव और माता का नाम विजयादेवी था। ये मीय सिनिवश के विसिष्ठ गोत्राय बाह्मए। थे। इन्होने ५३ वर्ष की आयु में अपने तीन सौ पचास शिष्यों के साथ भगवान् महावीर की सेवा में आभा का सासारिव समक्रकर दीक्षा स्वीकार की। चौदह वर्ष तक छद्मस्थावस्था में रहकर केवलज्ञान प्राप्त किया। सौलह वर्ष तक केवलीचर्या में विचरण कर तिरासी वर्ष की आयु में गुणशील चत्य में अनशनपवक निर्वाण को प्राप्त हुए।

# ७ मीयपुत्र

इनके पिता का नाम भीय और माता का नाम विजयादेवी था। ये काश्यप गोत्रीय बाह्यस्य ये और मीय सन्निवस के निवासों वे। देवलोक सम्बन्धी सका का समाधान होने से इन्होंने अपने तीन सौ पचास क्षिष्यों के साथ पसठ वस की धायु में मगवान् महावीर के पास दीक्षा ग्रह्स की। चौदह वर्ष तक छद्मस्य अवस्था में पहकर कैवलज्ञान प्राप्त किया। १६ वर्ष केवली वर्षा में एहकर भगवान महावीर के समक्ष ही ६५ वर्ष की आयु में अनशब पूवक गुणशील खत्य में मुक्ति प्राप्त की।

### ८ अकम्पित

इनके पिता का नाम देव और माता का नाम जयती था। ये गौतम बीजीय बाह्यएं वे और मिणिला क निवासी थे। इन्होंने अवतालीस वंप की बाबु में नरक और नारकीय जीव सबधी शका समाधान होने पर अपने तीन की छात्रों के साथ भगवान महाबीर के पास दीका ग्रहण की। नी वर्ष तक छद्मस्थावस्था में क्चिरण कर मत्तावन वय की आयु में कवलज्ञान प्राप्त किया और इक्कीस वय तक केवली वर्षा में रहे। भगवान महाबीर के अंतिम वर्ष में अठहत्तर वर्ष की बायु में राजगृह के गुणशील क्य में ये निर्वाण की प्राप्त हुए।

#### ६ म्रचल भाता

इनके पिता का नाम बसु और माता का नाम न दा था ये कौशला के हारित कोत्रीय बाह्मण थे। ये खियाकीस वय की आयु में पाप पुण्य विषयक क्षका का समाधान होने पर अपने तीन सौ किच्यों के साथ भगवान महावीर के पास दीक्षित हुए। बारह वय तक छद्मस्य अवस्था में रत्कर कैवलज्ञान प्राप्त किया और चौद वय नक कैवलीचर्या म विचरते रहे। वहत्तर वय की कुल आय प्राप्त कर राजगृह के गुणशील चय में मासिक अनशन के साथ मुक्ति प्राप्त की।

# १० मेताय

इनके पिता का नाम दत्त तथा माता का नाम वरुणादेवी था। ये बस्सं देश के अन्तगत तिगक सन्तिवेश के निवासी थे। ये कौडिय गीनीब प्राह्मण थे। पुनर्जन्म विवयक अपनी शका का समाधान होने पर इहोने अपने तीन सौ शिष्यों के साथ छत्तीस वय की भाग में भगवान् महाबीर के पास दीका ग्रहण की। दश वय छद्मस्थानस्था में रहकर ४६ वर्ष की आयु में इहे कैवलज्ञान प्राप्त हुआ और सौलह वर्ष केवलीचर्या में विवरकर भगवान् महावीर के जीवनकाल में ही राजगृह के गुगाशील जय में बासठ वय की अवस्था में मुक्ति प्राप्त की।

#### ११ प्रभास

इनके पिता का नाम बल और माला का नाम अतिभद्रा था। वे राजग्रह के कौटिय मोत्रीय काह्मण वे । मुक्ति विषय सबेह का समाधान होने पर इन्होंने

#### २२व जैन धर्ज का सक्रिया इतिहास

सौलह वर्ष की आयु में अपने तीन सौ किच्यों के साथ भगवान् बहावीर के पास दीक्षा प्राप्त की । आठ वर्ष सद्मस्थावस्था में रहकर केवसकान प्राप्त किया और सौलह वर्ष तक केवलीचर्या में विचरकर चाझीस वप की आयु मे अयवान् महावीर के समक्ष ही राजग्रह के गुणबील कर्य में एक बास के सनक्षन से निर्माण को प्राप्त हुए । सबसे कम आयु में दीक्षित होकर केवसकान प्राप्त करने वासे खाय ही एक मान गणधर हैं।

#### विशेष

भगवान् महावीर के सभी गए। चर जाति के बाह्यण और प्रकाण्ड विद्वान थे। सभी का निर्वाण राजग्रह के गुणशील चय में हुआ।

आम तौर पर एक भ्रम यह है कि छंडे गणधर महित और सातवें गणधर मौर्यपुत्र सहोदर वे । यह भ्रम दोनो की माता केएक ही नाम को नेकर उत्पन्न हुमा है । वास्तविकता यह है कि वे दोनो सहोदर नहीं वे । दोनो की माता का एक ही नाम होना मात्र स्रयोग है । दोनो के पिता के नाम तो भ्रिन्न भिन्न हैं। विख्या नामक दो भिन्न महिलाए थी ।

### सती परिचय

जन धम मे प्रमुख रूप से सोलह सितया विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सौलह सितयों के अतिरिक्त और भी सितया हुई हैं जिनका भी अपना विशेष स्थान है। यहा भगवान् महावीरकालीन प्रमुख सितयों का सक्षेप में परिषय देने का प्रयास किया जा रहा है।

# १ महासती प्रभावती

वशाली गणराज्य के प्रध्यक्ष चेटक की सात पुत्रियों में से एक थी और इनकी गए। ना सोलह सितयों में की जाती है। प्रभावती का विवाह सिंधु-सीवीर के प्रतापी राजा उदायन के साथ हुआ था। प्रभावती की भगवान महाबीर के प्रति सटल आस्था थी।

भगवान् महावीर के प्रवचन पीयूष का पान करने के उपरांत प्रभावती का विचार दीक्षा ग्रहण करने का हुआ। यद्यपि वराग्यभाव बाल्यकाल से ही वे कि तु मगवान् के प्रवचन से ये माव और पुष्ट हुए। वैराग्य भावना के प्रभाव के कारण प्रभावती का मन सांसारिक मोगों के प्रति आक्षक नहीं रहा। इसरे बीत्व प्रशामकी ने एक पुत्र को भी जन्म किया जिसका नाम समीचि कुमार रखा क्या । युत्र जन्म के बाद को वह बीर बिक्क विरक्त हो गई। उदायन के समझ उसने अपनी इच्छा क्यक की किच्छु चूंकि उधायन कन्म समितुवायी या इस कारण उसने पहले को अधुमति नहीं दी किन्तु प्रकानती की वृद्ध इच्छा को देसते हुए इस शत पर अनुमति दी कि यदि प्रभावती उससे पहले स्वर्ग जन्मी जावे तो वह आकर उदायन को सद्धमं का प्रतिबोध देशी।

वीक्कार प्रकृष कर प्रधावती कटोर तप साधना में तस्सीन हो गई और कुछ ही समय में उसने तपस्या से अपने शरीर को कुछ कर काला। फिर समाधि पूर्वक आयुष्यपूर्ण कर स्वनैवासिनी बनी।

प्रभावती स्वर्ग मे जाकर अपने पति को दिये वचन नहीं भूली। एक दिन अपने पति को यम का प्रतिबोध देने के लिये पृथ्वी पर आई। उसने अपन वचन को याद दिखाकर राजा उदायन को भगवान् की वाणी की सत्यता दिखाई और उसे स्वीकार करने की प्रेरणा भी दी।

राजा उदायन भगवान महावीर के चरणों मे पहुच कर दढ़ श्रद्धा सम्पन्न श्रावक वन गया।

# २ महासती पद्मावती

पद्मावती राजा चेटक की दूसरी पुत्री थी। षद्मावती की यरप्रवा भी सोलह सितयों में की जाती है। चम्पा के राजा दिश्वाहन के साथ इसका विवाह हुआ था। जब रानी पद्मावती गर्मवती थी तब एक बार उसकी इच्छा पुरुष वेंश बारए। कर हाथीं पर बैठकर बन कींडा पर जाने की हुई। राजा दिश्वाहन न अनुमति प्रदान कर दी और स्वय भी उसी हाथीं पर सवार होकर रानी के साक बनक्रीका हेतु निकल पड़ा। वस में बजानक हाथीं मद में जा गया और छोडे कई हुओं को रॉब्शा-तोडता हुआ भागने सगा। इस प्रसग में राजा रानी विक्रह गसे।

राकी पर्मावती विरती भटनती हुई बैन शास्त्रको के आधार मे पहुन नई वीर वहीं रहते हुए उसने क्षेत्रा स्वीकार करती। अब कह रामी के स्थान पर सब्बी कर्मावती हो नई। बन असक समन आप्रधान-ब्यान अप-सप मे व्यतीस होंके कका। स्थार कर्न के:बिस्ह सम्बद्ध विद्याई बैंके सने। पुरुवानी के पूछने पर पद्ताकती के सक कुछ तस्त्र करा करा विद्या है

#### २३ जैन वर्ष का सक्षिप्त इतिहास

कालातर में पद्मावती ने एक पुत्र को जम्म दिया जिसे हमशान के विकट के बृक्ष के नीचे श्लोड दिया । यही वासक हमशान रक्षक चांडास के हायो पड़ा और सभी के यहा पत्ता-पोसा भी । चाडास उसे दिनकर हाब से संदीर खुज साते देखता या इस कारला प्रम से उसे करकडू नाब से पुकारने सवा । वह उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया ।

यही करकडू बाद में कचनपुर नामक राज्य का राजा बना और किसी प्रसग को लेकर महाराज दिखाहन ने कचनपुर पर आक्रमण कर दिया। इधर करकड़ भी युद्ध के लिये तयार हो मदान में आ गया।

जब इस युद्ध का समाचार साध्वी पद्मावती को मिला तो उसने इस भय कर घटना को टालने के लिये पिता पुत्र के बीच रहस्य के पर्दे का अनावरण कर एक भयकर घटना को टाल दिया। पिता पुत्र कले मिल गये। करकड़ अपने बास्तविक माता पिता के दशन कर स्वयं की कृत क्राय मान रहा था।

पद्मावती अपना कत्तव्यपूर्णं कर अपने धमस्यान को लौट आई। उसकी प्ररणा से न केवल सकट टला वरन दोनो देशो के बीच स्नेह एव शांति की रस धारा प्रवाहित हो चली। स्नेह एव शांति की सूत्रधार महासती पद्मावती की जय जयकार की ध्वनि चारो ओर गूज उठी।

# ३ महासती मृगावती

मृगावती महाराज चेटक की तृतीय पुत्री थी। मृगावती की गणना भी सोलह सितयों में की जाती हैं। मृगावती कौशाम्बी के राजा शतानीक की रानी थी।

रानी मृगावती के जिल्ल को देखकर अवती नरेश चण्डप्रद्योत ने शतानीक के पास अपने दूत को भेजकर मृगावती की मांग की 1 शतानीक ने जण्डप्रद्योत की मांग करें। शतानीक ने जण्डप्रद्योत की मांग अस्वीकार कर दी तो उसने कौशाम्बी पर आक्रमण कर विया 1 स्ता नीक इस आकृत्सिक आकृषण से इतना अथभीत हो नवा कि उसकी हुवसगति वद हो गई। इस विपत्ति कास म सती नारी मृगावती ने वर्व से काम सिया । सत्यवयस्क पुत्र जयस्य का सरकाण राज्य की रक्षा आहि का भार अव उस पर या। इनसे बढ़कर अपने सीम धर्म की जी सुरक्षित प्रकान का। सृथावती ने चण्डप्रद्योत के पास समाचार मेजा कि ज़ली की साम्बा को क्षाक्रत है। सनुकूष्ट

समय क्षाने पर ही उचित फल की प्राप्त होती है। अभी भाग कामस अपने देश को बले जावें। इस पर कण्डप्रद्योत अपने देश को लीट गया।

चण्डप्रचोतं ने पुन कौशाम्बी पर धाक्रमण कर दिया। इस बीच मृगावती ने कौशाम्बी के कोट किलें पहिनों से ही नीह जैसे बनवा दिये थे। चण्डप्रचौत की सेना को उसे तोडने में सफलता नहीं मिली। इधर मृगावती ने अपने आपको तप स्वाच्याय व्यान एवं प्रभु भन्ति में लगा दिया।

इसी समय प्रम प्रचार करते हुए भगवान महावीर का आवमन की भाम्बी के उद्यान में हुआ। भगवान का आगमन सुनकर भृगावती उनके समवसरए। में उपस्थित हुई। राजा अध्यप्रधीत भी भगवान की देशना सुनने के लिये वहीं भाया। भगवान की वाणी सुनकर सगावती ने दीक्षा ग्रहए। करने की इध्या व्यक्त की। यहीं अध्यप्रधीत का भी हृदय परिवर्तित हुआ। मगावती उदयन की रक्षा का भार अध्यप्रधीत के हाथों में सौंपकर भगवान के अरणो में दीक्षित होकर महासती अन्दनवासा की शिष्ट्या वन गई।

भगवान महाबीर एक बार पून अब कीशाम्बी पधारै तो महासती चन्दन बाला के साथ महासती मगावती भी वहां बाई। मृगावती एक दिन प्रभू के दर्शन करने गई। संध्या समय सूर्य-चन्द्र भनवान् महावीर के दशन करने जाये थे। इससे म्यावती की समय का पता नहीं बला। जब वह रात को धर्मस्या नक मे लाई तो चन्दनबामा जी से उसे उमाहना मिला कि सार्घ्या को रात्रि में बाहर नहीं रहना बाहिये। महासती मुगावती ने अपनी मूल के लिये क्षमा मागी और अपने अज्ञान पर पश्चाताप करती हुई शुद्ध सावनाओं की उच्चतम बेणी में पहच गई। उसी समय गुगावती को केंदलज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय महासती चंदनबाला के पास से एक सांप निकला। यद्यपि उस समय रात्रि का बहुरा अंधकार या तथापि महासती मृगावती ती सूर्य के प्रकाश के समान भानांकीक से सब कुछ देखं रहीं थी। मनावती ने चन्दनवाला का हाय एक जीर कर दिया । इस पर चन्दनबाका ने कारण जानना चाहा । मगावती ने वास्त विकता बता दी कि इंघर शांप का रहां था। चन्दनवासा ने समझ लिया कि भीर अवेरा होते पर भी विकाई देने का नर्ष है भहासती मृगावती की केवल कान प्राप्त ही गवा है। बार्षा चन्द्रनवासा भी उनकी स्तुति करने लगी और आत्म निरीक्ता में ऐसी तस्लीमं हुई कि बाबों की क्रपंक-श्रेणी पर बहकर

#### २३२ जैन वस का संक्रिप्त इतिहास

सहसा कार वनवासी कर्मों का श्रव कर डाजा । वर्षात् उन्हें भी केनसमान की उपलब्ध हो गई ।

सन लोगों ने सुना कि एक ही राजि में को दो महास्रतियों को केवलक्षान की उपसन्धि हुई है तो लोग उनके वर्षनाव समझ पडे।

# ४ महासती चन्दनबाला

महासती च दनबाक्षा का परिचय पब पृथ्ठों मे भगवान महाबीर के चोर मिवदाह के वन्तागत दिवा जा चुका है। चन्तनवाका अफरनतम वसुमति की करण कथा वर्तमान वृत में भी अलेक सहस्य कवियो श्रीर कथाकारों की सेसानी का प्रिय विषय बनी हुई है। इस महासाठी के बारक-पिका क सन्बन्ध में हुछ मतभेद हैं किन्तु नाम जीवन की कटनाको एव इरक पुष्य-करित्र के सम्बन्ध में सभी एकमत हैं। उस चन्दन रस जसी कोमझ किन्तु काष्ठ जसी कठोर, सतीव बुन्दरी कोमलाची तथावि बीरवाला का कीमार्यकाल से आसतासियो द्वादा अप हरण हुआ। सनेक मर्मातक कच्टो के बीच से मृजदते हुए अस्तत अनाम अजाति अज्ञात-कुला क्रीतवासी के रूप मे भरे बाजार उसका विक्रय हुआ। क्रय करने वास कौशास्त्री के सेठ धनदत्त के स्तेह और कृपा का भाजन बनी तो सेठ परनी मूला के बाह और अमानुविक अत्याकारों की शिकार हुई। बड़ में जब वह मुडे सिर जीम शीण झत्यवस्त्रो ने सोह शुक्रमाओं से बधी कई दिन कि भूकी प्यासी एक सूप में अध-उक्ते उड़द के कुछ बाक्ते लिये जीवन के कटु सत्यों की खुगाकी करती इनेसी के द्वार पर चड़ी की कि भगकान् सहा-वीर के अतिदुलम दशन प्राप्त हो कमे । दुस्साध्य अधिक ह लेकर वह अहासपस्की साबु सगमन खह माह से निराहार विचर रहा का। अपने असियह की पूर्वि उस बाला की उपर्मुक्त बस्तुस्मिति में होती दिखाई ही और महामुनि उसक सम्पुल भा खडे हुए । बन्दवा की दक्षा मनिवचनीय की महादिश्वी मनामास चितामणि रत्न पा गया धनत को धमनाव् मिस गये, बह जन्म हो गई। हवं विषाद मिश्रित बद्भूत युदा हे उसने वह बति तुम्ब सोज्य प्रमु को सर्मापत कर दिया उनके सुदी में मनशन क्या का पारणा हुआ विकय प्रनट हुए जनसमूह इस अहितीय दृश्य को देखकर निस्थय बिभूत था। धीर अन्वता उसका तो उदार हो गया । साथ ही समाज का कोड़ इस प्रजित वास-वासी प्रथा का की उच्छेद हो गमा । गुरहो के सामने कालि, कुन, अभिजाल आदि की महाता भी समान्त हो गयी। बस्तना तो यहुने से ही सनवान की मनत की शत अनकी

शिष्या और जनुगामियी भी अन गई। वया श्रमय वहीं महावीर के सन की प्रथम साध्यी और उनके आर्थिका सथ की जिनमें ३६ ०० अविकासकें जी प्रथम वनीं। अपनी आत्म-साधना में वह निरम्तर प्रगति शील बनी रहीं और एक विन कैनल्यकान फ्रास्त कर मोजा के प्रजर-कमर प्रथ पर विरावकान हुई।

# ४ महासती शिवा

सङ्घारामा नेटक की चतुर्थ पुत्री थी। विश्व की गणका भी सोमह महा सितमों में की जाती है। सिका उन्मीन के राजा चन्द्रप्रदोश की पटशानी थी। बचपन से ही उसके जीवन ने धार्मिक संस्कार ने और क्ष्यवान महाबीए के प्रति महूट श्रद्धा भी। विश्व वास्तव ने द्विचा अर्थाक् क्ष्य्याणकारिकी भी। उसका जीवक कड़ा पवित्र था सन उदार और सहज का। वह प्राविमाणका क्या चाहती थी इसलिये उसका नाम वयानाय तथा गुखा था।

महानगदी उज्जयिनी में जब देवीप्रकोप से जाग लग गयी तो इन महासती शिवादेवी के सतीत्व के प्रभाव से उनके द्वारा छिड़के गये जल से ही वह शान्त हो पायी थी। नगर में शांति जीर खुशी छा गई और चारों भीर महासती शिवादेवी की जय के नारे गूजने लगे।

एक दिन सगवान् महावीर उज्जियनी पद्यारे। शिवादेवी ने अवसर देख कर प्रमु से दीक्षा बेने की प्रार्थना की । चण्डप्रद्योत की बहुत दु की हुका किंतु शिवादेवी की प्रवस वैराग्य भावना को रोकने में असफल ही रहा। विवादेवी सगवान् महावीर के चरकों में सम्म बत्त स्वीकार कर महासती चन्दनवाका के नेतृत्व में सम्म आराजना करती हुई बत में केवसकाद प्राप्त कर मौक्ष गति को प्राप्त कुई।

# ६ महासती सुखसा

राजा केशिक की रक्सेना के प्रमुख जाव की पानी की मुस्तां। युक्ता सारी वालि का गौरव की । पुत्यरता सुगीसता और कालुमें में ही नहीं करक् विका विकेक, वर्सनिका एवं शीक-सम्मन्तक में भी उसकी कीति बूट हूर सक पीती हुई की । पित-पानी कोलों ही अक्वाक् महावीर के कतवारी जावक वे। के कार पानि मुसी के किन्तु जनतान न होने से नाक अभिक विकार हता मा। इस विषय में पित-पानी दोनों के बीच कभी कभी कभी को जीकी ही जावा ५३४ जैन धम का सक्षिण इतिहास

करती किन्तुं शुलसांकी नीति परक प्रमधान नातो से नाव ससुष्ट होकर समध्यान में सम नाया करता गा।

वाब सुलक्षा की कीर्ति पताका देवसभा में भी फैसने नवी तो एक देव ने सुलता की परीक्षा तेने का विचार किया।

एक दिन सुलसा के घर एक मुनि भिक्षाच नाये और कहा कि एक साधु बीमार है जिसके लिये सकापाक तल की नायश्यकता है। सुलसा ने प्रसन्य मन ते लाखु के उपचाराय तल देने के विचार से कमरे में बाकर तैल का चढ़ा उठाया कि वह हाय से छूट गया और बहुमूल्य तल चारो छोर विकार गया। उसने दूसरा घडा उठाया वह भी हाथ से छूट कर फट गया फिर उसने तीसरा घडा उठाया बाहर निकासा किन्तु बाहर लाते ही वह भी फूट गया। इतना होने पर भी सुलसा ने धर्य नहीं छोड़ा। मुनि का मन उदास हो गया। सुलसा न उदास हुई और न ही को धित। वह शान्त बनी रही तथा मुनि से निवदन किया कि मुनिवर आज मेरे भाग्य मे सुभाग दान नहीं लिखा है मेरे कर्म बाधक बन रहे हैं। मुक्ते दु ल है कि मेरे पास औषधि होते हुए भी बीमार मुनि के काम न आ सकी। आपको भी व्ययं ही में कष्ट हुआ।

मुनि ने देखा कि इतनी हानि होने पर जी सुलसा के मन मे धैर्य और सांति है तब वह अपने वास्तिक रूप मे प्रकट हुआ। वह मुनि और कोई न होकर देवसमा का देव या जिसने सुलसा की परीक्षा सेने का विचार किया था। देव ने देवसभा मे सुलसा की प्रशसा वाली वातें बताते हुए उसके वर्य भमित्वा की मुक्त कठ से प्रशसा करते हुए उसे वर मांगने को कहा। सुलसा ने अपने जीवन के अभाव की चर्चा करते हुए कहा कि सतान न होने से मेरे पित सबैव जितित रहते हैं। यदि मेरी यह कामना पूर्ण हो सके तो मुक्ते प्रस न्मता होगी। इस पर देव ने सबसा को बत्तीस बोलियां प्रदान की जिनके प्रयोग से सुलसा को बत्तीस पुत्रो की प्राप्ति हुई। सुलसा के मे बत्तीस ही पुत्र राजा अभिक के चेलाग के अपहरण प्रसग के अवसर पर मृत्यु को आपत हुए। सबसा ने इस भयानक को के से सी सपत्रे आपको सम्मासे रखा। यह सीचकर कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवस्य होगी। इसके सैयेपूर्वक इस विपत्ति को सहन किया।

श्वगवाम् बहातीर के मुखा से सुनासा की प्रवासा सनकर शम्बङ ने की उसकी परीक्षा ली और उसमें भी वह खरी उत्तरी । अम्बङ्ग के भी सुनासा की मुक्ककठ से स्तवना की ।

दह सम्यक्तववा ि शी सलसा ने अपने धय स्थित्ता आदि गुंगो की उत्कृं ष्टता के कारण तीथकर नाम गोत्रकम उपाजन किया । वह आगांमी चौबीसी मे निर्मम पन्द्रहवां तीथंकर बनेगी।

# ७ महासती चेलणा

चेलणा वशाली के राजा चेटक ना सबसे छोटी क या थ। और मगधपित श्रणिक की महारानी थी। राजा श्रणिक बौद्धधर्मानुयायी था और रानी चेलणा भगवान् महावार ना उपासिका थी। राजा श्रणिक चेलणा को बौद्ध धर्म की धोर खींचना जाहते ये और चेलला राजा अरिएक को निग्नम्य के चरणों म कुकाना चाहती थी। यह धर्म सवर्ष उनके दाम्यत्य प्रम में किसी भी रूप में कभी भी बाधा नहीं बना।

अनाथी मुनि के प्रसग से राजा श्राणिक धम का मम समक्ष गया भीर वह भगवान महावीर का परम मक्त बन गया।

एक बार राजा अणिक को चेलणा के चरित्र पर सबेह हो अमा और ससन चेलसा को दुराचारिणी समझकर चेलसा के महल को तत्काल जला हालने का आवेश दे दिया। महल को जला देने के आदेश से भी उसके मन को आति नहीं मिली। वह सीधा अगवान महानार की सभा में पहुचा और उसने अपनी रानी चेलणा के पातित्रत्य विषयक प्रश्च किया। भगवान महानोर ने रानी चेलणा के पतित्रता सती होने का विचार प्रकट कर उसकी प्रशास की और अणिक की शका का समाधान किया तो वह भरता आया नहलों की बोर अस्या। महलों की अगव देखकर वह कुद्ध भी हुआ किन्तु जब उसे विदित हुआ कि यह आग महलों की न होकर महलों के आसपास के फोपड़ों की है और रानी चेलसा मूर्शक्य से सुर्शक्य है स्वे किया हुआ कि सामा महिलों की स्व

क्रमस्मिक जन-सकुदाय को जब सम्पूर्ण किस्सा विदित हुआ और उन्होंने

### २३६ चैक समे का संक्षिप्त इतिहा<del>स</del>

कुमा कि केसणा की प्रशंका क्षतवाक् महाबीर ने भी की है तो क्यसमुहाय ने केसका की जब-जबकार से कंशन मकल मुख्य दिया !

यहा अथवाम् महावीरकालीन कुछ ही महासतियों का तेलिप्त परिचा विया नया है। इस विषय पर यदि विस्तार से लिखा जावे तो एक बच्छी पुरत्तक बन सकती है किन्तु यहां हमारा उद्देश्य उन सब पर प्रकाश डालना न होकर उस समय की प्रसिद्ध कुछ ही महासतियों का स्वस्य परिचय देना है।

वैन धम मे जिन सोलह महान् नारियों की गाया है कह जैन हित्तक्ष्म में कोलह सतियों के नाम से प्रसिद्ध है। प्रयेक जन इन सतियों के नाम स्मरण कर अपने आपको धन्य अनुभव करता है। सतियों के नाम स्मरणार्व निम्न क्षित्वित क्लोक अत्यक्षित प्रसिद्ध है।

> साम्हारे चयनकालिकाः श्रावती राजीमती हौपवी । कौत्रस्या च मृगावती च सुकता सीता सुभहा किया । कुन्ती शीलवती नलस्य दिवता चुका प्रसावत्यहो । पदमावत्यपि सुन्दरी दिन मुक्ते कुवन्तु वो मगसम् ।

# तत्कालीन राज-पुरूष

भगवान् महाबीर के समकालीन बनेक राजा-महाराजाओं और उनके मत्री भादि राजयुरूषों का साक्षात रूप मे भगवान् महावीर से सम्बन्ध था। यदि भगवान् महाबीर के अनयायी राजयुरूषों की सूची बनाई जावें नौर उस पर लिखा जावे तो यह भी एक अच्छे प्रन्य का रूप के सकता है। वहां ऐसे ही कुछ सुप्रसिद्ध राजयुरूषों का सक्षिप्त वरिषध देने का प्रयास किया जा रहा है जो भगवान् महाबीर के बनुयायी थे।

### १ महाराज वेटक

चेटक जैन परम्परा में दृक्धर्मी उपासक माने गये हैं, वे भगवान् महा

गहणातिमें का विधरण विम्मावित वृक्तकों कर आवावित है।

(१) जैन क्यामाला जाव २ व ३ भी सबुकर मुनि

(२) प्रयुक्त ऐतिहासिक चैन पुरुष और वहिलावें

शाः व्योतिशासम् श्रेन

बीर के परण मक्त के। आवश्यक विश्व में इन्हें बतवारी व्यवक माना वया है। इनके सात पुत्रियां की जिनमें से कक्ष का परिचय उपर दिया गया है।

चेटक वैशासी के गणतंत्र के धाध्यक्ष थे। वैशासी गणतंत्र के ७७ ७ सदस्य थे औ राजा कहलाते थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ भी इनमें से एक थे। चेटक के दस पुत्र भी थे जिनमें सिंहमंद्र तबसे ज्येष्ठ और वाज्यिक्य का प्रसिद्ध तेकावित था।

बहाराख केटक हैहबबबीय राजा थे। वे अनकान् सहावीर के जरन प्रक्त कावक होने के साथ ही बाथ अपने कावक के बहान को बा कुळल सालक कौर न्यां के कट्टर पक्षपाती थे। प्राणी पर संकट था जाने पर की उन्होंने बन्काय के सबस सिए नहीं कुकाया। वारणावत की रक्षा करने के लिये की की प्रविद्ध थे। अपनी बरणावति और न्यामित्रवता के कारण बहाराज वेटक को बन्या नरेव करिएक के बाक्तमता का विरोध करने के सिबे अवकर युद्ध करवा पड़ा और कन्त में बैहाबी पक्षण से निवेंद प्रान्त कर उन्होंने अणवन कर समाविद्यंक काल कर देवत्व प्रान्त किया।

# २ सेनापति सिंहभद्र

वसा कि जयर सिखा क्या है बेटक के बन पुत्र वे किनके नाम सिह-भन्न बत्तभन्न घन सुबत्त उपेन्द्र सुकुम्मोन ककम्बन सुप्तक प्रमानन और प्रभास के 1 ये सभी वीर योदा महास्वी और वामिक वे जिनके नामिक प्रसिद्ध सिह्नद्वह है जो लिक्क्क्वियों के प्रधान सेनापित के वड कुक्क सेनानी निर्मीक योदा साम ही अबुद्ध विकास भी थे। घमवान् महाबीर के वे स्वतन्त्र क्या थे।

### ३ चण्डप्रद्योत

पुणिक का पुत्र प्रवन्ति-नरेश प्रश्चोत अपनी प्रचण्डता के कारण चण्ड प्रश्चोत कहलाता या वसे उसका मूल नाम महासेन प्रश्चौत था। वह अस्यन्त काली युद्धप्रिम और निरकुश कासक था। यस बस्त निर्कु सीमीर भावि कई राज्यों पर, सम्बन्धों की की जवहेकना करने असने प्रचण्ड आक्रमण किये थे। उसके अधीन चीवह मुद्दुद्धारी राज्य ने को बुद्ध ने उसकी सहावता करते के।

#### २३८ जैन धर्म का सकिन्त इतिहास

अन्त में धगवान् सहावीर के प्रभाव से ही उसकी मनोष्ट्रस्ति में हुछ सोम्बता बायी थी। जिस दिन धगवान ग्रहाबीर का निर्वाण हुआ। उसी दिन अवन्ति वें प्रदोत के पुत्र एवं उत्तराधिकारी पालक वा राज्याभिषक हुआ था।

### ४ महाराजा उनायन

भगवान महावीर के परमचक्क उपासक नरेकों में सिंधू सौबीर देख के मक्तिशाली एव लोकप्रिय महाराजाधिराज उदायन का पर्याप्त उच्च स्वान है। उनके राज्य मे सोलह बडे बे जनपद थ ३६३ नगर तथा उतनी ही खनिज पदार्थों की बड़ी बड़ी खदानें थीं । दश क्षत्र मुक्तटधारी नरेश और अनेक छोटे भूपति सामन्त करदार सेठ साहकार एव सार्ववाह उनकी सेवा ने रह रहते बे। राजधानी रोवक नगर अपर नाम बीतश्रय पत्तन एक विकाल सुन्दर एक वैभवपुर्शं महानगर तथा भारत के पश्चिमी तट का महत्वपर्शं बदरगाह था। उसका नाम बीतमय इसीलिये प्रसिद्ध हुआ कि महाराज उदायन के उदार एव नाय नीतिपूर्ण स्थासन में प्रजा सभी प्रकार के भय से मूक्त हो सुख भीर शांति का उपभोग करती थी। इतने प्रतापी और महान नरेश होते हुए भी महा राज उदायन अत्यन्त निरिभमानी विनयशील साध-सेवी और धर्मानुराणी में। उनकी महारानी का परिचय पब में दिया जा चुका है। कहा जाता है कि महारानी की उत्कट धमनिष्ठा से प्रभावित होकर ही महाराज ऐसे धम निष्ठ बने थ । महारानी प्रभावती ने अपने राज्य मे किसी स्वचर्मी को स्था नीय एव उत्तरदेशीय भी जो अपने यहा किसी कायवश आया हजा हा उसको किसी भी प्रकार की प्रसुविधा न हो ऐसी समुचित व्यवस्था कर रखी थी ।

मगवान् महावीर के अपने नगर में पधारने पर राजा रानी और परा परिवार तथा पार्षंद एव प्रजाजन भगवान् के समवसरणा में पहुचे और उपदेशा मत का पत्न किया जिससे प्रमावित होकर आवक घम स्वीकार किया । सामुर्जी की सेवादि में उन्हें विशय जानद आता था । वे आदश भक्त थे । उम्होने भी अन्त में दीक्षावत प्रगीकार कर लिया था ।

# ५ महाराज श्रणिक

महाराज अणिक का जपरनाम विम्वसार जवना कम्बासार इतिहास प्रतिद्ध शिशुनागर्वस के एक महान् यशस्त्री और प्रतापी नरेश थे। बाहीक प्रदेश के निवासी होने के कारण उन्हें वाहीक कुस का भी कहा नया है। सहाराज सेणिक मयस के अधिपृत्त वे और समकान सहायीर के भक्त राजाजों में प्रमुख के। इनके पिता महाराज प्रसेन्जित सब्दास् पार्म्बनास की परम्परा के आवक थे। उन दिनो मगध की राजधानी राजगृह नगर यो और मगध राज्य की गणना धारत के सक्तिशाली राज्यों में की जाती थी। अधिक जन्म से जैन धर्मावलम्बी होकर भी अपने निर्वासनकाल मे जैन धर्म के सम्पक से हट गये हों ऐसा जन साहित्य के कुछ कथाश्रंथों में उल्लेख प्राप्त होता है। इसका प्रमाण महारानी चेलणा और महाराज श्रीणंक का धार्मिकं सचर्ष है। यदि श्रांणक प्रारम्भ से ही जैन वर्म के अनुयायी होते तो महारानी चेलणा के साथ उनका धार्मिक सधर्ष नहीं होता।

अनाषी मुनि के साथ हुए महाराज अणिक के प्रश्नोत्तर एव उनके द्वारा अनाषी मुनि को दिये गये भोग निमत्रण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे उस समय तक जैन धर्मादलम्बी नहीं ये अन्यया मुनि को भोग के लिये निमत्रण नहीं देते। अनायी मुनि के त्याम विराग एव उपदेश से प्रभावित होकर अणिक निमंल मन से जैन धर्म के प्रति अनुरक्त हुए। बदि यह कहा ज'य कि वहीं से अ शिएक का जैन धर्म का बोध मिला तो अनुषित नहीं होगा।

जब श्र णिक को अयवान् महावीर के राजपृही आगमन का समाचार मिला तो वह सतुष्ट एव प्रसन्त हुए धौर सिंहासन से उठकर जिस दिखा में अभू बिराजमान ये उस दिशा में सात आठ पैर (पव) सामने जाकर उहींने प्रभू को बन्दन किया। तदनन्तर वे महारानी चेलखा के साथ अयवान् महाचीर को बदना करने गये और भगवान का उपवेसामत पान करके बड़े प्रसन्त हुए। भगवान् महावीर के चरणों में महाराज श्रिशिक की ऐसी प्रनाइ शक्ति थी कि एक समय उन्होंने घोषणा की कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति भगवान महावीर के पास यदि दीक्षा प्रहण करना चाहे तो उसे नहीं रोका जावेगा। इस घोषणा के सबसे उन्होंने घोषणा की तर्देश रानियों ने दीका अयीकार की थी।

भेणिक ने महावीर के धर्मशासन की बड़ी प्रभावना की थी। अध्यती होकर भी उन्होंने शासन-सेवा के फलस्वरूप तार्थं कर गोत्रकम को वस किया प्रथम नारकसूमि से निकलकर वह पदनाभ नाम के धन्नसी बौबीसी के अध्यम तीर्थंकर रूप से उत्पन्न होंगे। वहां मगवान बहावीर की बांति वे पंच महास्वत रूप सप्रतिक्रमण वर्ष की देशना करेंगे।

#### २४० जैंग धर्म का संविक्त इतिहास

भगवान् के शासन में बोजिक और उसके परिवार का वर्म-अभावना में वितना बीव रहा उतना किसी श्रन्य राजा का नहीं रहा।

# ६ मंत्रीदवर अभयकुमार

महाराज खेणिक के सुशासन उत्तम राज्य व्यवस्था स्पृहणीय न्याय झासन समुद्धि वैभव एव राजनियक सवर्ष का क्षेय अनेक झशों में उनके इतिहास विश्वृत बुद्धि विधान सजीश्वर अभयकुमार को है। अभयकुमार द्रिवड़देशीय ब्राह्मण पानी नन्दश्री से उत्पन्न उनके ही ज्येष्ठ पुत्र थे। एक अन्य मतानुसार अभय की माता नदा या नदशी दक्षिण देश के वण्यातट नामक नगर के धना वह नामक शब्दि की पुती थी। कुछ भी हो अभयकुमार की ऐतिहासिकता में किसी प्रकार का सदेह नहीं है।

कैन इतिहास ने कमयकुसार की अगवाल महाव र के परम्पक्त, एक वर्मत्समा जीववान स्थानी आवक होने के असिरिक्त एक अत्यन्त मेशावी अद्भृत प्रस्युत्तन्त मांत न्याय सासन दक्ष जिवसण बृद्धि कुट-नीतिक विशारद राजनीति पटु प्रजावत्सल अतिकुशल प्रशासक एव बादत्तं राज्य मंत्री के रूप में स्थाति है। जब जब भी राज्य पर कोई भी सकट आया अभयकुमार ने अपने बृद्धि बल से अपने राज्य के झन जन और मित्रिका की तुरन्त और सफल रक्षा की। वे वेश बदलकर जनता के बीच जाते और विभिन्न सूचनाए प्राप्त करते वडयन्त्रोको विफल करते जनता के सतीब असतीव का पता लगते पायिक जाच करते थे।

इतने बडे राज्य का जिल्हा सम्मन्न महामत्री तथा महाराज का ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी राज्य लिप्सा उसे छू भी नहीं गई थी। वे अयन्त प्रामिक वृत्ति के थे। अभयकुमार ने दीक्षा की आज्ञा अपने पिता राजा श्रेणिक से बुढिबल से प्राप्त कर भगवान् महाबीर के पास दीक्षा ग्रहण की और विजय अगुक्तर विमान मे उत्पन्त हुए।

महाराज विशिक्ष के जन्य पुत्रों से कृष्णिक के असिरिक्स सेवकुमार निक्षिण कौर वारिकेश के चरित्र किसेव प्रसिद्ध हैं। सर्वन्नकार के देव-बुर्जय वभव में पले वे भी विषय भोगों में मन्त वे कि सब्बाब्य सहाबीर के उनदेशों से प्रभावित होकार सब कुछ त्यावकार कठोर तथ-सबम का मार्च अपना लिया तकके श्रद्धाव एवं सीच की दृष्टार अनुकरणीय मानी वाती है।

# ७ कूणिक-प्रजातगरु

कूणिक महारानी चेलना से उत्पन्न श्रामिक के पुत्रों में सबसे बढा था। जब बालक गम में था तब भाता ने सिंह का स्वरूप देखा। गमकाल में माता को श्रेणिक राजा के कसजे के मास को खाने का दोहद उत्पन्स हुखा। राजा ने अभयकुमार के बुद्धि कौशल से दोहद की पूर्ति की। माता को अपने नमंस्य शिशु की ऐसी दुर्मावना से दु क हुआ। जम के पश्चात् चेलना ने नवजात शिशु को कूडे की देरी पर फिकवा दिया। एक मुर्गे ने वहा बालक की कनिष्ठ- अगुली काट ली जिसके कारण अगुली में मवाद पढ गई। अगुली की पीडा से बालक रोने लगा। बालक की चीतकार मुनकर श्रेणिक ने पता लगाया और उसे उठाकर महल में लाया। बालक की पीडा से खिल्म हो अ शिशक ने भूस भूसकर अगुली का मवाद निकला। अगुली के चाव के कारण उसका लाम कृशिक रखा गया।

कूणिक के जन्मान्तर का बैर अभी समाप्त नहीं हुआ वा अत वडा होने पर उसके मन में राज्य प्राप्ति की इच्छा हुई। उसने अपने दस भाइयो को साथ लकर राज्याभिषेक कराया और महाराज भ जिक को कद मे डलवा दिया।

एक दिन जब यह भ्रपनी बाता के करण बदन को गया तो माता ने उसका करण-वदन स्वीकार नहीं किया भीर जब कृषिक ने कारण पूछा तो स्पष्ट कहा कि जो पुत्र भ्रपने उपकारी पिता को काराबास में डालकर स्वम राज सुख भोग रहा है उसका यह देखना भी पाप है। इस पर कृषिक के मन में पितृ प्रम उमड पड़ा और वह तत्काल ही हाथ में परखु लेकर पिता के बंघन काटने काराबह की भोर चल दिया। जब माणिक ने इस स्थिति में कृषिक को अपनी ओर आते हुए देखा तो खनिष्ट की आधाका से उसने तालपुट विष खाकर तत्काल श्राण-त्याग विष्।

श्र णिक की मृत्यु के बाद कृषिक की बहुत दुल हुआ। वह मृष्टिक्षत होकर गिर पडा। सचेत होने पर बहुस्वयं अपने आपको ही प्रताब्ति करने लगा। बाद में राजग्रह छोड़कर उसने चन्या मे राजधानी बसायी और वहीं रहने नगा।

#### २४२ जैस वर्ष का सक्षिक इतिहास

कृतिक की रानियों में क्यावती धारिकी और सुबद्धा प्रमुख की ऐसा उल्लेख भी मिसता है कि उसने थाछ सामकुकारियों से विवाह किया कर उदाई महारानी पदमावती से उत्पन्न उसका पुत्र था जो उसके बाद सिंहासन पर बैठा। इसी ने चम्या से राजधानी पाटलोपुत्र स्थानाक्रसरित की बी।

बेलना के सत्सम ने सरकारों ने कूणिक के मन में भवनान् यहाबीर के प्रति अटूट भक्ति भर की भी।

भगवान् महावीर के चम्पानगरी में आगमन की सूचना लाने वाल सवा ददाता को वह एक जाना आठ हजार रजत मुद्राओं का प्रीतिदान दिया करता था।

कृष्यिक का बसासी समतव के सिक्तासाली महाराजा चेटक के साथ भीमण बुद हुआ था। उस बुद के कारण हुए नस्सहार में एक करोड अस्सो लाख लोग मारे गये थे। इस बुद में महासिक्ता कटक बुद और रयमूसभ समान धाविक प्रसिद्ध हैं। खलबल से कृष्णिक ने वभवशाली बशाली वें धमली सेना के साथ प्रवेश कर उसके वभवशाली भवनों को भग कर दिया। वसाली भग होने के समाचार को सुनकर महाराज चेटक ने अनशनपवक प्राण त्याग कर दिये धीर वे देवलोक में देवरूप से उत्पन्न हुए।

भगवती सूत्र और निरयावितका में दिये गये इस युद्ध के विवरणों से प्रमाणित हो जाता है कि युद्ध में जाखुनिक युग के प्रसेपगास्त्रों और टैकों से भी अति भीषण सहारकारक महाशिलाकटक और रथमूसल अस्त्र थे।

महासिला करक अस्व और रममूसल यात्र के कारण उस सनय कूणिक की शक्त वारों ओर जब गई थी। उसके समक्ष अतिरोध करने का साहस तरकालीन नरेकों में से कोई भी नहीं कर सका। कूणिक अनेक देशों को अपने अधीन करता हुआ तिमिस्त्र गुफा के द्वार तक पहुच गया । अन्द्रम क्ष्मत कर कूणिक ने तिमिस्त्र गुफा के द्वार पर दण्ड प्रहार किया । यही गुफा के द्वार रक्षक देव ने कद होकर हुकार का और कूरिक तकाल वही भस्मसात् हो गया। सरकर वह छट्ठे नरक में उत्पान हुआ।

भगवान् महावीर का भक्त होते हुए भी वह तीव लोभ के उदया से एक प्रस्ट

हुना और तीत्र मासक्ति के कारण दुर्गति का अधिकारी बता । क्रूशिक के मस्मसात् होने के दृश्य को देखकर उसकी तेना अवशीत हो गई और चश्या सीट आही।

### द उदयिन

कू शिक के उपरांत उसका पुत्र उदियंग (खदायी अवजदायों या उदयों घट) सिंहासन पर आरूड़ हुआ। वह भी चम्पा का शासक रह चुका था। जैन साहित्य में उसका वर्षन एक महान जैन नरेश के रूप में पाया जाता है। उसकी माता का नाम पद्मावती था। वह सुशिक्षित सुयोग्य और बीर राजकुमार था। उदियंग ने ही पाटलिपुत्र नगर बसाया था और उसा ने राजागृह से अपनी राज धानी स्थानांतरित की थी। वह एक परम जैन भक्त था। एक शत्रु ने खन से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अनुरूद गुण्ड नागदशक या दर्धक आदि हुख नरेश क्रमभ हुए। वे कुल परम्परानुसार प्राय जैन धर्मानुयायी वे किन्तु शासन काल अस्प रहने से गौण रहे।

#### अन्य तत्कालीन नरेश

कॉलग नरेश जितशतु और चपा नरेश दिश्वाहन सपरिवार भगवान् के परमभक्त सुन्नावक एव अपने समय के प्रतिष्ठा सम्पन्न नरेश थे। कौसलाधि पित महाराज प्रसेनजित महावीर और गौतम बुद्ध का ही नहीं मक्खिल गोशाल आदि अन्य तत्कालीन अमण एव ब्राह्मण धर्माचारों का थी समानरूप से आदर करते थे। कोल्लाग-सनिवेश के स्वामी कूलतुप ने जो सम्भवत भगवान् का सगीत्रीय या उनको प्रथम आहारवान देकर पारणा करान्य था। क्सन्तपुर के राजा समरवीर, पावा के हस्तिपास और पुष्पपाच पलाशपुर के राजा विजय सेन और राजकुमार ऐमृत्त वाराणसी की राजकुमारी मृण्डिका कौशाम्बी नरेश उदयन दशार्ण देश के राजा दशरण पोदनपुर के विद्वराज कपिलवस्तु के शाक्य वप्प (गौतम बुद्ध के थाचा) मशुरा के उदितोदय और अवति प्रभ तथा उनका राज्य सेठ पावाल नरेश जय हस्तिनापुर के भूपति शिवराज तथा वहां के नगरसेठ पोत्तिल पोस्तनकवर के राजि प्रसन्तवन्त्र क्यादि राज कथा वहां के नगरसेठ पोत्तिल पोस्तनकवर के राजि प्रसन्तवन्त्र क्यादि राज स्वाव एक नाम वर्ग र उत्लेखनीय है—वह है हेमांबद नरेज व्यवस्थर—जिनका सिक्यन्त परिचय इस प्रकार है—

#### २४४ जैन धर्म का सकिप्त इतिहास

# महाराज जीव धर

हेमागद दक्षिण भारत के बतमान कर्नाटक राज्य का एक भाग या जिसकी राजधानी का नाम राजपुरी या और उस समय सत्यन्धर नामक जिन धर्म भक्त राजा वहां राज करता था। उसकी रानी विजया से उत्यन पुत्र का नाम बीव धर था। इनका रोचक रोमालक एवं साहिसक चरित्र जन साहित्यकारों में अत्यधिक लोकप्रिय रहा। इन पर अनेक रचनाओं का सूजन हुआ है। इनके पिता सत्य धर सज्जन पुरूष ये और इसी कारण दुष्ट मंत्री के षड्यत्र के शिकार हुए। देवयोग से गर्मवती रानी विजया को एक मयूरयत्र में बठाकर आकाश माग से बाहर भेज दिया था जो कि एक श्मशान में उत्तरा और बही जीव घर का जम हुआ। सकटो की चिता किये बिना रानी ने अपने पुत्र का लावन पालन किया। बडा होने पर जीव धर ने अपने पुरूषाय से अपना पतक राज्य पुत्र प्राप्त किया। बडा होने पर जीव धर ने अपने पुरूषाय से अपना पतक राज्य पुत्र प्राप्त किया। बडा तिक राज्य किया और भोगोपभोगों का रसास्वादन भी किया। भगवान महावीर का सम्पक मिलने पर सब कुछ त्याग कर मुनि व्रत धारण कर लिया।

#### दश श्रावक

उपासक दशाग सूत्र मे भगवान् महावीर के दश सर्वश्रष्ठ सामात् उपासको एव परम भक्तो का वणन मिलता है। जो सब सद्गृहस्य थे। भीर गृहस्था वस्था मे रहते हुए ही धम का उत्तम पालन करते थे। ऐसे परम् मक्त आवको का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है —

#### १ गायापति आनन्द

गायापित आन द वाणिय ग्राम का निवासी था। गाव मे उसकी बडी प्रतिष्ठा और सम्मान था। बर्धम समाज एव राजनाति मे भी कुशल था। राजा-सामन्तादि उससे परामझ तो लेत ही ये किन्तु समस्याओं के समाधान हेतु उसके पास आग्रा भी करते थे। जान द जनसेवा का काथ भी नि स्वाय भाव से

### राजपुरूणों का विवरण निम्मोकित प्रयों पर आखारित है

- (१) प्रमक्ष ऐतिहासिक जैन पुरुष और बहिलाएँ
- (२) ऐतिहासिक काम के तीन तीर्वंकर
- (३) भगवान् महाबीर एक अनुशीलन

करता था। उसकी पत्नी का नाम शिवानन्दा था। श्रिकान में श्रुण श्लीला एवं धम में रुचि रक्षने वाली नारी थी। गायापति ग्रानन्द अपार सम्मत्ति का स्वामी था।

एक बार भगवान् महावीर वाशिय ग्राम के चुितपलाश उद्यान मे पथारे। भगवान् के भ्रागमन का समाचार सुनकर राजा जितशत्रु एव अपार मानव समूह भगवान् के दर्शनों के लिये चन पड़े। गावापित आनन्द ने सुना तरे उसका मनमपूर नाच उद्या। वह भी अपने मित्र-स्वजन आदि को साथ सेकर भगवान् के समवसरण में पहुचा और बन्दना करके धर्मोपदेश सुनने लगा।

भगवाम् महावीर के त्याग और समता प्रधान उपदेश का धान द पर गहरा प्रभाव थडा और भगवान् भहावीर के समक्ष उसने ग्रहस्य धम के द्वादक ग्रत ग्रहण कर लिये । जब वह प्रसम्नचित्त वर बाया तो उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण जानना चाहा । धानन्द ने विस्तारपूर्वक सब कुछ बता दिया और यह भी बता दिया कि उसने श्रावक धम स्वीकार कर सिया है। शिवानन्दा यह सब सुनकर गद्गद् हो गई। वह तो स्वभाव से ही धमशीला बी। उसने भी द्वादश ग्रत ग्रहण किये। इस प्रकार आनन्द दम्पत्ति भगवान् महाबीर के उपासक बन गये।

गृहस्थावस्था मे रहते हुए ही आनन्द धर्मे घ्यान में तल्लीन रहता। एक दिन अपने घर का सब घार धपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर वह सकेला कौल्लाक सन्निवेश में स्थित ज्ञात कुल की पौषधशाला में आ गया और सादा अमण जैसा परिधान पहनकर श्रमण की भाति जीवन व्यतीत करने लगा।

आनन्य को अवधि ज्ञान की उपलब्धि भी हुई भी । इस प्रसम् मे अग्रवान् सहावीर के प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम को खानन्द के समझ बेद प्रकट भी करना पृष्ठा था । गौतम को ग्रानन्द से क्षमा मांगनी पृष्ठी थी ।

गायापति जानन्य स्थाग और जन्नंड जानन्य की जनुत्रूति करता हुना बीसं वर्ष तक अमणोगासक के रूप के जीवित रहा । अंत में समाधिपूनक प्रसन्नता से प्रारागित्समें किये और यह सीजमें करूप के अक्लाम विमान में उरवन्त हुना श

### २४६ जैन कर्य का बकिन्त इतिहास

# २ श्रावक कामदेव

कामदेव चम्पानगरी का निवासी था। उसकी पत्नी का नाम श्रद्धा शा। कामदेव की दूर दूर तक प्रतिष्ठा थी। धन वैश्वव से सम्पन्न कामदेव को किसी बात की कमी नहीं भी।

एक बार मणवान् महाबीर बम्यानगरी पथारे। राजा एव प्रजाजन मगवान् की बदना हेतु जाने सवे। कामदेव ने इस प्रकार जनता की जाते देख इसका कारण जानना चाहा तो उसे विदित हुंबा कि मगवान् महाबीर पथारे हुए हैं। भगवान् के भावमन का समाचार सुनकर उसका कन पुलकित ही उठा। वह मीं भगवान् महाबीर के समवसरण में जा पहुंचा।

भगवान् के समक्सरण ने चारों और संगता रस की धररा वह रही थी। मगवान महावीर का स्वरंग एवं सबस बुक्त प्रवचन पीवृत्व का गान-कर कामदेव ने जावक धम स्वीकार कर सिमा।

एक दिन कामदेव ने घर का भार अपने उन्नेक्ट युव को सौंप दिया और उसकी अनुमति लेकर स्वय निवृद्ध हो पौषधकासा में चला गया। पौषधकाला में भगवान को बन्दना कर विशेष समाधि और घ्यान योग में लीन हो गया। घ्यान की स्थिरता में जब बेतना जीन हो गई तो वह शरीर का भान भी भूल गया। कायोस्सर्ग दशा में स्थित हो आत्मरमण करने सगा । यहीं कामदेव की परीक्षा भी हुई जिसमें वह सफल हुआ।

प्रात काल उसे शुभ समाचार मिला कि शगवान् महावीर चम्पा में पथारे हैं। कामदेव ने सर्वप्रथम भगवान् की सेवा में पहुचकर उनकी बंदना की। भगवान् महावीर ने अपनी सभा में कामदेव को उपस्थित देखकर उसकी श्रविचल श्रद्धा की प्रश्वसा की और राजि की घटना का वर्णन भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गृहवास में रहने वाला अभगोपासक देव अनुष्य भीर तिर्यन्य सम्बन्धी भयानक उपसर्गों में भी प्राणीं की वाजी सगाकर अपनी धर्म-श्रद्धा में अविचल रहता है। इससे कामदेव की सभी प्रश्वसा करने करे।

कामदेव कावक बीवन के वार्तों में कीर की प्रवित्यक्ति क्या और उसके क्रमच व्यावक की व्यावह प्रक्रियाओं की जारावका की 3 व्यक्ति समय में खुढ मायनापूर्वक कालायना अतिक्रमण कर समाधिपूर्वक बेहत्याम कर सीधर्म स्वर्ग में दिव्य वादिक्षाणी वेष गर्मा।

# ३ श्रावक चुलनीपिता

चुलनीपिता बाराणसी का एक अतिबैशव सम्यान गृहस्य था। बेती व्यापार गोपासन सभी कुछ या उसके पात । चर में सीने और अन्य के भण्यार भरे हुए के। उसकी परनी का नाम प्रवासा ना। स्यामा विनम्न एवं सरस स्वाभावी की। पति पत्नी दोनो का नामी और सम्बास था।

एक बार भववान् महाबीर झामानुझान बिहार करते हुए बारानसीं क्यारे। जुलनीपिता की जब भववान के जानमन का समाबार मिला हो वह अववान् के वधनार्थं उनके समबसरसा में बहुच गया। अववान् ने अवने अवजन में जीवन का नहत्व बताते हुए धर्माचरसा द्वारा उसे सस्कारित करने का माग बताया। मनवान् वे अनगार धर्म एव सागार धर्म का भी विषेषन किया। भगवान् का धर्मोपदेश सुनकर जुलनीपिता ने आवक धर्म स्वीकार कर लिया और उनकी पत्नी स्थामा ने भी अपने पति का अनुसरसा किया।

एक दिन उसने घर का सब भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया और स्वय निवृत्त हो पौषधकाला में खाकर साधु की धाति रह्कर धर्म ध्यान में लग गया। अपने धर्म ध्यान मे उसे उपसर्गों को भी सहन करना पढ़ा। वह धर्म ध्यान मे विचलित भी हुआ किन्तु धपनी दुर्बलता पर पश्चाताप करता हुआ जत दोष की आसोचना की अन्त करण की खुद्धि कर मन को फिर से निमन और सुद्ध बनाया।

भर्माराधना के पथ पर बढते हुए चुलनीपिता ने ग्यारह आवक प्रतिमाओं का निर्दोष आराधन किया । जत मे समाधिपूर्वक देह त्याग कर सौधम-कल्प मे अक्सानाम किमान मे किया ऋदि बाला देव बना ।

### ४ भावक सुरादेव

सुरादेश गाराणती का निवासी मा । असके पास अपार धन खेरी तथा गीधन था । उसकी मत्नी का नाम बच्चा था । उसके तील पुत्र के र नकर के उसकी अच्छी स्तिक्षा की ।

#### २४८ जैन धर्म का संक्रिप्त इतिहास

एक बार अगवान वहाबीर वाराणसी पक्षारे। सुरादेव कोष्ठक चैरप में भगवान के दर्शनार्थ गया। भगवान की दिव्य वाणी सुनकर उसने खावक अमं स्वीकार किया। पति की प्रेरिशा से पत्नी घन्या ने भी आवक अमं प्रहण किया और वसरिश्वना में लग गया।

एक दिन उनने घर का सब आर अपने क्येक्ट पुत्र को सींप दिया और स्वय पौषधशाला ने जाकर आवक धम की साधना रूप स्वाच्याय व्यान प्रति क्रमण पौषध एव कायोत्सर्ग ने समय व्यतीत करने नगा।

अपनी धम-साधना में सुरादेव मायावी देव द्वारा छला नया। सुरादेव को वपनी भूल पर वडा पर्वालाप हुआ। अपनी भूल पर उसने पर्वालाप व आसी-चना की। जीवन की असिम घडियों में वह पूर्ण विदेह भाव की साधना में रमण करने का प्रयास करता रहा। आवक प्रतिमाओं की आराधना करता हुआ अन्त में समाधिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुआ और सौधम कल्प में समृद्धिकाली देव बना।

#### ५ श्रावक चुल्लशतक

जुल्लशतक झाल भिका नगरी का निवासी था और अपार धन-वभव का स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम बहुला था। यह बडी धर्म प्रिय और आदर्श पतिग्रता थी।

एक बार भगवान् महाबीर आर्जिका नगरी पद्यारे। नागरिको के साथ जुलगतक भी भगवान् के दर्शन करने गया। भगवान् के उपदेश से प्रभावित होकर उसने आवक के बारह अत ग्रहण किये। उसकी पत्नी भी आविका बन गई।

कुछ वर्ष बाद जुल्लसतक ने सब भार अपने क्येंक्ट पुत्र को सींप दिया और निवृत्ति लेकर एकांत में धर्म साधना में लीन हो गया। जैसा कि होता है— व्यक्ति जब पूर्ण निष्ठा के साथ यदि किसी शुभ कर्म में प्रकृत होता है तो उसमें बाधाय धाती ही हैं। जुल्लबतक के बाब जी ऐसा ही हुआ। वह भी धन भीर पुत्रों की माबा में फसकर खला गया। इस पर उसे पश्चाताप हुआ और अपनी कमजोरी को दूर करने का सकल्प कर पुन धर्माशक्ता में खुद यथा। उसने ग्यारह प्रतिमाओं की आराधना की । बीस वर्ष सके आवक सर्व का पासन कर समाविष्वंक देह त्यान किया और सीसर्गकरूप में बद्दल किन्द्रदेव बना ।

# ६ श्रावक कुण्डकोलिक

कुण्डकौलिक गाथापित कम्पिलपुर का निवासी था। वह अमाङ्य तो था ही नगर में उसकी वडी प्रतिष्ठा और कीर्ति भी थी। गरीव और असहाय लोगों के लिये उसके घर के द्वार सदव खुके रहते थे। उसकी पत्नी का नाम पष्पा था जो उदार विश्वारों की रूपवती नारी थी।

एक बार भगवान महावीर कम्पिलपुर पद्यारे । गायापति कुण्यकौतिक सनके दशनाम गया और उपदेशामृत का पान कर श्रावक के बारह खत स्त्रीकार किये । वह जिन प्रवचन में न केवल मत्यन्त श्रद्धालु ही था किन्तु एक अच्छा तार्किक और वाक्पटु श्रावक रूप में भी वह प्रसिद्ध था ।

मपनी घमसाचना में अपनी तार्किक बुद्धि से एक देव को भी उसने निरूतर कर दिया था। भगवान महावीर अब कम्बिलपुर पधारेशी उन्होंने कुण्डकी जिक की इस साधना की सराहना की।

कुण्डकौलिक चौदह वर्ष तक आवक धम की निर्दोष आराधना करता हुआ धर्म साधना में प्रगतिशील बना। धत में धर का सार अपने क्येष्ठ पुत्र को सौंप कर पूर्ण रूप से निवृत्ति प्राप्त की और पौषधकाला मे रहकर उसने व्यारह प्रतिमाधों की आराधना की। मासिक संलेखना की और पूर्ण समाधिमान के साथ आयष्य पूर्णकर सौधर्मकल्य में उत्पन्न हुआ।

### ७ श्रावक शकडालपुत्र

शकडालपुत्र पोलासपुर का एक बनाइय कंशकार था। उसके पास अपार घन सम्पदा थीं। नगर में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा और सम्मान था। उसकी पत्नी का नाम अग्निमित्रा था। वह स्थवती के साथ ही जीसकती भी थी।

पोलासपुर में भगवान महाबीर के आगमन की सूचना देववाणी द्वारा पूर्व में ही मिल गई थी। मगवान महाबीर के पोलासपुर आने और सहस्ताम्बन में ठहरने की सूचना पाकर वह भी अगवान की धर्मसंभा में यहचा और बदना कर उपदेशामृत पान करने संगा। प्रवचन समाप्ति पर मगवान महाबीर ने

#### २१० जैन वर्ग का समित्र इतिहास

सम्बद्धमानुष्य के देवनाकी विश्वसक वर्षा की बीर इसके प्रधान से उसने आवक के बारह बात प्रह्म कर किये तथा बीचन में विविध प्रकार की मर्यादाओं की स्वीकार किया। चर प्रांकर उसकी पत्नी को जब सब हाल सुनाया तो वह मी आनंदित हो उठी और भगवान् के दर्शन किये देखना सुनी और फिप्र सामक के डावद करों को बहुन किया।

अपनी धर्म साधना में एक बार वह असफल रहा। फिर पत्नी अग्निमित्रा की प्ररणा से सोया हुना धैयें प्राप्त किया। मन में पत्नी के प्रति रहे अनुराग को दूर करते हुए मन को सुबढ़ किया। ग्यारह प्रतिमानो का आचरण करते हुए अतिन समय में आनवन कर हमाबिङ्गक देह स्थान कर वह सौधर्म-कल्प वे क्षेत्रक बना।

#### ८ श्रावक महाशतक

महाक्रतक राजग्रह का निवासी था। वह समृद्ध और प्रतिष्ठित गाधापति या । क्ष्मके तेरह विलया थी जिनमे रेक्ती प्रमुख थी। महाग्रदक विचारशील धम प्रिय एव शांत प्रकृति का गृहस्य था। सादा जीवन उच्च विचार में ही उसका विश्वास था।

एक बार अववास महाकीर राजग्रह पक्षारे । महाश्रातक ने उनका धर्मीपदेश पुना और आवक के द्वादश धात स्वीकार किये । परिग्रह परिमाण करते समय रेवती आदि तेरह पत्नियों के अतिरिक्त अह्हावयं ग्रेवन का त्याग किया । जीव अजीव आदि तत्व का परिशान कर वह सयम एवं श्रद्धापूर्वक जीवनयापन करने सगा ।

स्वछन्द रूप से पति के साथ भोग की इच्छा है रेवती ने अपनी बारह कोलो को समाप्त कर दिवा । रेवती के कुष्ट स्वध्य का कारण — उसका मांस मर्विया देवी होना था। बांस बदिया के अधिक सेवन से उसकी प्रकृति और अधिक कामुक और कर हो वई । एक बार पाया हारा बानी वध निषेध वोचित करने पर रवती ने अपने ही योकुल में से बच्चडे मारकर साने की व्यवस्था की। इससे बढ़कर उसकी मांत लोलुपता का उदाहरण और क्या हो सकता था

अंत में महामातक को रेवती की दुष्टता का पता चल की गया । उसे अपनी पतनी से कृषा को कई । असने नत्त्री को समझाने का अयाल मी किया किन्तु कही शके यह पर मिट्टी कहरती है ? वह नहीं बानी । महासत्तक सांसारिक भोगों के प्रति उवासीन हो वह अवना विविद्यांश समय धर्माराधना में ही व्यक्तीत करता था।

एक रात वह पौषधकाला में बैठा चितन कर रहा था तभी वहां रैयतीं वाकर काम-याथना करने लगी। उसने हर प्रकार से महाशतक के समक अपनी इच्छा प्रकट की किन्तु महाशतक प्रतिमा की शांति मीन बैठा रहा अंत में रैयतीं वापस क्ली यह । रेवती अपने प्रमासो से सफल वही हुई और अंत मे घरकर रत्नप्रभा नरक के लौलुच्युत नरकावास ने उत्सन्त हुई।

उन्हीं दिनो भगवान महावीर विहार करते हुए राज्यूह प्रधार भीर गौतम स्वामी को सम्बोधित कर कहा-- कि इस नगर में भहाशतक श्रावक मारणांतिक संसिद्धना ग्रहण कर समाधिपूर्वक जीवन मरण के प्रति उदासीन हुआ धर्म साधना कर रहा है। वह बडा दुक्छमीं है किन्तु उसने इस सलेखना खत की उच्चतम स्थिति वे एक अकल्पनीय काय कर डाला है। अपनी पत्नी रवती के असद्व्यवहार से क्षुध होकर उसने अवधिज्ञान से जानकर एक सत्य अध्ययुक्त होते हुए भी बहुत ही कटु अप्रिय अपनोज कथन किया है। जिसे सुक्तर रकती के हृदय को पीडा हुई। श्रावक को मारणांतिक संसेखना के समय ऐसा अमनोज कथन नहीं करना चाहिये। अत तुम उसके पास जाधो और उसे सब समझाकर अपने कटुवचन के लिये आलोचना प्रायश्चित करने को तैयार करो।

गौतम स्वामी जहाशतक के पास गये और सब कुछ स्पष्ट किया । महा मतक को अपनी शूल का ज्ञान हुआ। उसने सरलता से गौतम स्वामी के सामने बाकोचना की प्रतिक्रमण किया और अपनी आमा को शुद्ध बनावा।

बीस वर्ष तक आत्म साधना करते हुए महाशतक ने समाधिपूर्वक प्राण त्याग किये । वह सौधम के अरुणावतसक विमान मे देवरूप मे उत्पन्न हुआ ।

# ६ श्रावक नन्दिनीपिता

नित्तिपिता आवस्ती का निवासी था। स्वरामुद्राओं का घनी था और ४ नौज्ञज का स्वामी था। नगर में उसकी बच्छी प्रतिष्ठा और सम्मान था। उसकी पत्नी का नाम अध्वनी था। पति पत्नी दोनों ही मगयान् महाबीर के निष्ठावान स्थासक और अस्प्रारी आवक थे।

#### २१२ जैन बर्ग का सक्षिप्त इतिहास

चौदह वर्ष तक उसने आवक धम का निर्दोष पालन किया । यन्द्रह्य क्य में उसने घर का सब आर अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंपा और पीषधमाला में जाकर धर्म-आराधना में लीन हो थया । यही उसके मन में आवक की ग्यारह प्रति माओं का आवरण करने का सकल्प जामा । ग्यारह प्रतिमाओ की आराधना में कुल ६६ माह लगते हैं। उसने यह कठौर तपश्चरण भी किया जिससे उसका खरीर अत्यन्त दुवंश और सीण हो गया ।

बत में एक माह की सलेखनापूर्वक देह छोडकर वह सीधर्मकस्य के अकल गरा विमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ।

### १० श्रावक सालिहीपिता

सासिहीपिता श्रावस्ती का निवासी था। वह बहुत ही ऋदि सपन्न और व्यवहारकुशक था। श्रावस्ती के प्रमुख कोटिपतियों मे उसकी गराना की वाती थी। उसकी पत्नी का नाम फाल्गुनी था। फाल्गुनी वही धर्मशीका और पतिश्रता नारी थी।

एक बार भगवान महाबीर श्रावस्ती पद्यार । नावरिको के साथ सालिही पिता भी उनके दर्शन करने गया । उपदेश सुनकर उसने बारह खतो को बारण किया । बाद में फाल्गुनी न भी अगवान् की धमसभा में जाकर उपदेश सुना बीर श्रावक धम स्वीकार किया ।

एक दिन अपन ज्येष्ठ पुत्र को सब भार सौंप कर वह पौषधकाला में ग्रा गया और वही एकात में विविध प्रकार से अ्यान प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि करता रहा उसने अनेक प्रकार की तपश्चयाएँ भी की । श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का आराधन किया। ग्रत में समाधिपूर्वक देह त्यानकर सौधमंकल्य के मध्याकी विमान में देवता बना।

# सबर्भ प्रत्यादि की सूची

| 9          | अभिधान चितामणि                                |
|------------|-----------------------------------------------|
| २          | वसरकोष                                        |
| ş          | अतगढ दशा                                      |
| 8          | आगमो मे तीयकर चरित्र प श्री उदय मुनि          |
| ሂ          | आचारांग सूत्र                                 |
| Ę          | बादिपुराण जिनसेन                              |
| 9          | आवश्यक चूर्णि जिनदास                          |
|            | आवश्यक नियुक्ति मलयगिरिवृत्ति                 |
| ક          | आवश्यक हारिभद्रीय                             |
| 9          | आवश्यक भाष्य                                  |
| 99         | उत्तरपुराण आ शुभवन्द्र                        |
| 94         | उत्तरपुराण गुणभद्राचाय                        |
| 93         | उत्तराध्ययन                                   |
| 98         | उत्तराध्ययन सुस्रवोध                          |
| १५         | ऐतिहासिन काल के तीन तीर्थं कर आ आ इस्तीमनजी म |
| 9६         | ऋषभदेव एक बनुशीलन प्रथम एव द्वितीय सस्करण     |
|            | ——श्री देवे मृति शास्त्री                     |
| 99         | कल्पलता                                       |
| <b>१</b> = | कल्पद्रुमंबलिका                               |

१६ कल्पसूत्र पुष्यविजय जी कल्पसूत्र किररणावली

२

#### २५४ जैन धर्म का सक्षिण्त इतिहास

- २१ चउपन्न महापुरिस चरिय शीलांकाचार्य
- २२ जीबीस तीर्यंकर एक पर्यवेक्षण भी राजे द्र मुनि
- २३ जम्बद्वीप प्रज्ञप्ति
- २४ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति वृत्ति
- २५ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति श्री श्रमोलक ऋषि
- २६ जनागम स्तोक संग्रह श्री मगनलालजी म
- २७ जन धर्म मुनि भी सुशीलकुमारजी म
- २८ जन धम का मौलिक इतिहास भाग १ आ आ हस्तीमलकी म
- २६ जनकथा माला भाग २ ३ ५ की सबकर मनि
- ३ जन साहिय संशोधक
- ३१ ठाणाग सूत्र
- ३२ त वाय सूत्र
- ३३ तिलोय पण्णति
- ३४ तीयकर चरित्र माग १२३ श्री रतनलाल डोशी
- ३५ तीथकर महावीर श्री मधुकर मृति व श्राय
- ३६ त्रिष्ठि शलाका पुरुष चरित्र
- ३७ दशवैकालिक सूत्र झगस्य चुणि
- ३ दशवकालिक निर्युक्ति
- ३६ निरयावलिका
- ४ पडम चरिय
- ४१ पाश्वनाथ चरित्र मालदेव
- ४२ पाम्बनाच चरितम् हेमविजयगरित
- ४३ प्रमुख ऐतिहासिक जन पुरुष और महिलाए डॉ ज्योतिप्रसाद जन
- ४४ भगवती शतक
- ४५ भगवती सूत्र

### सवर्ग प्र थादि की सूची २४१

- ४६ भगवान् अरिब्टनेमि भीर कर्मयोगी श्रीकृष्ण भी देवेन्द्र मूनि शास्त्री
- ४७ मगवान् पादर्व एक समीलात्मक बाध्ययन श्री देवे द्र मुनि शास्त्री
- ४८ भगवान् महावीर का आदश जीवन जैन दिवाकर श्री चौबमलजी म
- ४६ भारतीय सुष्टि विद्या हो प्रकाश
- ५ महापुरारा जिनसेनाचार्य
- ५१ महाबीर चरित्र गुराचद्र
- ५२ महाबीर चरित्र नेमिचद्र
- ५३ वासुदेव हिण्डी खण्ड १ भाग २
- ५४ शादरत्न सम कोष
- ४४ श्रीमद्भागवत गोरसपूर
- ५६ सत्तरिसयद्वार
- ५७ समवायाग मनिश्री कन्हैयालाल कमल
- ४८ समबायाग
- ४६ सर्वाध सिद्धि
- ६ सिद्धात संग्रह
- ६१ सिरिपासणाह चरिय देवभद्रसूरि
- ६२ स्थानागसूत्र वृत्ति
- ६३ स्थानाग सूत्र मुनि श्री कन्हैयालाल कमल
- ६४ हरिवशपुराण
- ६५ ज्ञाताधम सूत्र
- ६६ ज्ञाताधर्म कथा

# 'जयप्यज प्रकाशन समिति के सवस्यों की नामावली'

| <b>बश प</b><br>१ | इस्पराग <b>त सदस्य</b><br>श्रीमान् सुगनचन्दजी प्रेमचन्दजी सामान |                 |                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| ٩                | श्रीमास संगतसन्दर्जी चेमचन्द्रजी श्रामास                        |                 |                         |
|                  | aller & Britain and any action                                  | रायपुर [म       | प्र ] मियाट             |
| ~                | सासनन्दजी मरसेना                                                | मद्रास          | सोजत रोड़               |
| ₹                | मांबीलासजी चम्पालालजी गोडाबत                                    | वगलोर           | सोजत सीढी               |
| ¥                | जबरचम्दजी रतनच दजी बोहरा                                        | मद्रास          | कुवेरा                  |
| ų                | मिश्रीनालजी जुलकरणजी नाहर                                       | समानक           | कुचेरा                  |
| Ę                | ववरीमलजी सञ्जनराजजी बोहरा                                       | <b>बैंगलो</b> र | व्यावर                  |
| •                | नेबीचन्दजी प्रेमचन्दजी कीचा                                     | विवसीर          | व्यावर                  |
| 5                | सुगामचन्दजी सिचवी                                               | मद्रास          | सियाद                   |
| आव               | नीवन सबस्य                                                      |                 |                         |
| ٩                | श्रीमान् कूलक्क्क्जी खुणिया                                     | वेगलोर          | <b>पिप</b> सि <b>या</b> |
| 4                | भवेरनालजी विनायकिया                                             | मद्रास कर       | माबास [पट्टा]           |
|                  | रनजीतमलकी मरलेका                                                | नद्रास          | सोजत रोड                |
| ¥                | पन्नालानजी सुराणा                                               | नद्रास          | कालाउना                 |
| ¥                | सरेलचेन्दजी डामा                                                | महास            | राक्षुर                 |
| Ę                | मंबरमामजी गोठी                                                  | गद्रास          | व्यावर                  |
| 6                | रिक्करणची बेताला                                                | महास            | कुचेरा                  |
| 5                | वाँहर्णनामधी चौरहिया                                            | ममास            | नाषीर                   |

# २४८ जीन धर्म का सक्तिप्त इतिहास

| £          | श्रीमान् अमोसकचन्दजी सिंचवी | मद्रास         | सियाट          |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 9          | राजमलजी मरलेका              | मद्रास स       | ीजत रोड़       |
| 9.9        | कपरचादजी माई                | मद्रास         | सौराव्द्र      |
| <b>१</b> २ | सम्पतराजजी सिंघवा           | रायपुर         | सियाट          |
| 99         | फनेहचरण्जी कटारिया          | वैंगलोर        | देवलाकला       |
| 98         | भवरसासकी डगरवास             | मद्रास करमावास | ा [मालिया]     |
| 94         | पारसम्बन्धी साखला           | वैंगलोर        | साहिया         |
| 95         | मोतीलालजी मूथा              | बगलोर          | रास            |
| १७         | <b>जु</b> ाराजजी बरमेचा     | मद्रास         | अटबड़ा         |
| ٩          | नथमलजी सिंघवी               | मद्रास         | सियाट          |
| 15         | केवलचन्दजी बापना            | मद्रास         | बागेवा         |
| २          | रिखबचन्दजी सिंचवी           | तिख्वेलीर      | सियाट          |
| <b>२</b> 9 | मोहलालजी कोठारी             | विरचीपुरम्     | विराटिया       |
| २२         | भानीरामजी सिषवी             | तिरुवेलोर      | सियाट          |
| २३         | चौदमलजी कोठारी              | वैंगलोर        | रायपुर         |
| 58         | धनराजजी बोहरा               | वैंगलीर        | क्यावर         |
| 24         | जगसीमलजी भलगट               | महारा          | रीया           |
| 75         | भूमरमलजो भलगट               | भकारा          | रीया           |
| 219        | ह्स्तीमलजी विणगगोता         | वैंगमो स       | दास्या         |
| ₹=         | र्गलालजी रांका              | पट्टाभिराम     | कुशालपुरा      |
| 25         | प्राखजीवन भाई               | बम्बई          | सौराष्ट्र      |
| *          | रसिकसाल भाई                 | वस्वई          | सौराष्ट्र      |
| #\$        | शांविसाज भाई                | बम्बई          | सौराष्ट्र      |
| 42         | रजनीकान्त भाई               | बम्बई          | सौराष्ट्र      |
| 77.        | जवाहरकालजी बोहरा            | रलाव्री        | रीयां          |
| \$A        | हीरास्त्रखजी बोहरा          | रॉक्टंब्नपेट   | <b>ब्याब</b> र |

### वयध्यव प्रकाशन समिति के सक्त्यों की लाखवर्गी २५६

| 14         | थीमान् जैवन्तराजवी वृणिया | नहार्व             | चडावस     |
|------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| 3.6        | वकरकादजी बोकड़िया         | भन्नास             | सांगटा    |
| \$10       | पुखराजजी बोहरा            | गहास               | सत्यपुर   |
| \$5        | मजराजजी मेहता             | महास               | सत्यपुर   |
| 3.8        | मीठाखासजी बोहरा           | मद्रास             | सत्यपुर   |
| ¥          | भीखमचन्दजी गादिया         | तिरुवेसोर          | स यपुर    |
| Rd         | पारसमलजी बोहरा            | तिरुवेसोर          | सत्यशुर   |
| **         | चम्पालालजी बोहरा          | मद्रास             | सयपुर     |
| 44         | भेक्लालजी बोहरा           | उत्तकोटा           | सत्यपर    |
| 88         | जुगराजजी चौपडा            | मद्रास             | सयपुर     |
| ¥ţ         | मोतीलालजी चौपडा           | उत्तकोटा           | सत्यपर    |
| <b>¥</b> Ę | मांगीलालजी बोहरा          | मद्रास             | सस्यपुर   |
| ४७         | धर्मंचन्दजी बोहरा         | मद्रास             | सत्यपुर   |
| 8=         | मानकचन्दजी मूचा           | मद्रांस            | सत्यपर    |
| ¥ደ         | भीखमचन्दजी बोहरा          | पट्टाभिराम         | संयपर     |
| ¥          | जबरचन्दजी बोहरा           | पट्टाभिराम         | सत्यपर    |
| ५१         | जबतराजजी गादिया           | मद्रास             | सत्यपर    |
| ४२         | ससमलजी सेठिया             | वैंगलोर            | कटालिया   |
| 44         | , किशनलासजी मकाणा         | दौडवालापुर         | हाजीवास   |
| XX         | सूणकरगाजी सोनी            | <b>मिलाई</b>       |           |
| **         | भवरलालजी कोठारी           | स्यावर             | खांबटा    |
| 25         | लालबदबी श्रीभीमाल         | ब्यावर             | गिरी      |
| ¥19        | मिश्रीमसजी खाजेड़         | बैंगलीर            | बलाड़ा    |
| ¥          | सम्पतराजजी सिंचवी         | तिरुवेलोर          | सियाट     |
| KE         | शांतिलालजी सांखला         | <b>ति व्वेलो</b> र | संख्या    |
| Ę          | हस्तीमनची गाहिया          | मद्रास             | स्रांडिया |

### २६ जैन वर्ग का संवित्स इतिहास

| 44        | वुक्तिकक्जी औरविया    | महास    | नोवा   |
|-----------|-----------------------|---------|--------|
| 17        | इन्द्रचन्द्रजी सिंघवी | महास    | सियाट  |
| 43        | पारसञ्जलजी बागचार     | महास    | कचेरा  |
| 48        | जवाहरलालजी चौपड़ा     | अमरावती | पीपाड  |
| 41        | मांतिमालजी गांघी      | रम्बर्  | वीपाड  |
| 44        | देवीकव्यजी सिंघवी     | मद्रास  | सियाङ  |
| 50        | रतनमाणजी बोहरा        | केलकी   | पीपाङ् |
| 4=        | पारसमक्षजी बोकडिया    | महास    | खांगटा |
| 3.8       | पूसासासची कोठारी      | कागटा   | बागटा  |
| 9         | अमरचन्दजी बोकडिया     | महास    | खामटा  |
| ७१        | दीपचन्दजी बोकडिया     | मद्रास  | खांगटा |
| ७२        | केवलक्दजी कोठारी      | मद्रास  | खागटा  |
| <b>50</b> | वनमलजी सुराणा         | मद्रास  | कुचेरा |
| 98        | जुनराजजी कोठारी       | मद्रास  | खजवाणा |